

समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य (स्वामी अभवानन्त्रजी सरस्वती)

> *भूमिका लेखक* 'डॉ. छगनलाल शास्त्री

> > सम्पादक

डॉ. परमानन्द सारस्वत

*सहयोगी द्वय* सोहनलाल डागा 🗅 विवेक सारस्वत

समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य (स्वामी अभयानन्दजी सरस्वती) सम्पादक : डॉ. परमानन्द सारस्वत

प्रकाशक : श्री भैराराम आर्य ऑभनन्दन समारोह समिति, तारानगर (पूरू) मृत्य : पद्मास रुपये माञ

मुद्रक : साखला प्रिण्टर्स, सुगन निवास चन्दनसागर, गीकानेर 334001

आवरण : 'अडिग'



संगरिया के संत स्वामी केशवानन्दजी की पावन स्मृति को

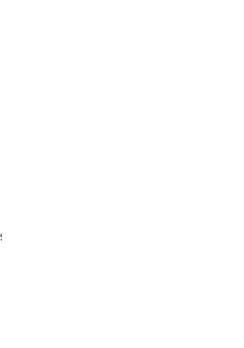



#### प्रस्तावना

स्वनामधन्य चौधरी श्री भैरारामणी कस्वा, जिनके व्यक्तित्व एव कृतित्व को लेकर कुछ विचार इस ग्रन्थ में संकलित है इसी के पूर्वकयन के रूप में निवेदन है—िक प्रत्येक मानव के अन्तर में असीम झान एव शक्ति का पुळ्न प्रज्वतित रहता है किन्तु बहुत कम व्यक्ति अपने उस अन्तर में निहित प्रकाश को महसूस कर पाते हैं और उससे भी कम व्यक्ति इसे महसूस कर पाते हैं और उससे भी कम व्यक्ति इसे महसूस करने के बाद—इस प्रकाश की दिव्यता को जनहितार्थ विवरित कर अपने मानव धर्म का पालन कर पाते हैं। श्री भैरारामणी चौधरी ने यही असाधारण कृत्य कर समाज में एक आदर्श स्थापित किया है हालांकि विद्वता को दृष्टि से उन्हें बहुत अधिक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला परन्तु इसके बावजूद जो कुछ ज्ञान उन्होंने जोड़, उसको उन्होंने सल्कर्म के साथ ऐसा जोड़ा कि आप गीता के सबै कर्मयोग के पालनकर्ता 'कर्मयोगी' से स्थापित हो गये।

उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की अधिकता विद्या नहीं है। शाश्वत सत्य की अनुभृति ही विद्या को पूर्णता प्रदान करती है, अन्यथा वह अविद्या है। इसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम यह कह सकते है कि-अविद्या के प्रारम्भ में जड़ा अ-कार निषेध या अभाववाचक नहीं है अर्थात अविद्या का तारपर्य अभाव नहीं है— अपित कृत्सित या विकृत विद्या है। अर्जित ज्ञान उपनिषद्कार के अनुसार विद्या की संज्ञा तब प्राप्त करता है जब वह यथार्थ का सस्पर्श कर लेता है। इसलिए प्रज्ञा व ज्ञान की सार्थकता उसके सदुपयोग में ही है। सही उपयोग तब होता है-जब व्यक्ति भौतिक, लौकिक स्वार्थों की परिधि से ऊपर उठ कर निस्वार्थ भाव और बिना किसी और आसक्त हुए अपने कर्त्तव्य निर्वाह में लग जाये. तब वह प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है। जनता जनार्दन की सेवा आज के संदर्भ में बहुत ही सरल सी हो गई है और उसी का परिणाम है कि हर क्षेत्र में अनेक जन-सेवक दृष्टिगत होते है। सचमुच में स्थिति यह नहीं है-स्वय को जन सेवक कहने वाले व्यक्ति ईमानदारी से सोचें कि वास्तव में वे जनकल्याण-हितार्थ सेवा कार्य में लगे हुए है या उसकी आड़ में अपने निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे लोगो को ठगने के लिए उन्हे वाणी से जनार्दन कह-कह. उनकी मावनाओं के साथ खिलवाड़ करते है। यदि ऐसा नहीं है तो क्यो आज सर्वत्र अत्याचार, शोषण व अनाचार होता दृश्यमान हो रहा है? क्यों ऐसा

करते शोषको के हाय ठिठकते नहीं है? सच्चाई यही है कि अधिकांशतः शोषक ही जन-सेवक के रूप में प्रतिठित हो अपने निज स्वार्यों की पूर्ति कर रहे हैं। मगर, बौधरी श्री भैरारामजी उपरोक्त कथन के अपवाद है और उन गिने-चुने स्थावित जनवेवनापूर्ण वृतिवा आज तक छून ना, प्याति, शान, स्वार्थ, कामना और ऐयगा जैसी सकत से सीवा, जिससे सीवा, चौड़ वुछ कह नहीं सबता। क्योंकि वे स्वयं अपनी अस्ति (होने) के बारे में सर्वया मौन है।

भारतीय दर्शन धुनर्जन्मवादी और संस्कारवादी दर्शन है। वर्तमान में हम जो कुछ हैं वह अतीत और अनागत से असम्भूक्त नहीं है। हमारा वर्तमान जीवन उद्यम और पुरुषार्थ के साय पूर्व सरकारों से जुड़ा है, जो हमारा प्रारच्ध है या सिवत कर्म है। नि.सदेह श्री भैरारामजी जन्मजात उद्य सरकारों के धनी रहे है। सामान्यत. जैसा होता है, जर्ने भी अपनी कृति, व्यवसाय में सगकर अपनी समृद्धि बढ़ानी चाहिये धी किन्तु उनके मन में सर्वया एक विचार सीयता रहता था कि सिर्फ परिवार का पालन-पोषण ही तो मनुष्य-जीवन और उसकी उत्पर्ति की सार्यकता नहीं है? परिवार का पालन-पोषण तो एक सहज कर्तव्य है जिसका निर्वाह प्राय. हर मनुत्य करता ही है। इसी विचार एवं अन्तर्हृन्द के परियाम स्वष्य उन्हे यह आत्मवोग हुआ। उन्होने जन-सम्पर्क का रास्ता चुना, जिसकी मजित तो रही दूर, सही राही और पगडड़ी तक का उन्हे स्पष्ट आमास नहीं था।

सामाजिक चेतना की दृष्टि से परमध्रद्धेय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के रूप में जो जन-जागरण का अभियान चलाया. उसने देश में एक नवीन उदबोधना पैदा की। उन आर्य विचारों की लहर से चौधरी श्री भैरारामणी भी बहत प्रभावित हुए। धर्म, समाजनीति, सदाचार, सेवा, शिक्षा व सत्कर्म का भाव जगाने के लिए आर्य समाजी 'उपदेशक' जन-जन तक जाकर उन्हें पेरणा देने का सत्कार्य कर रहे थे। अपने आर्य विचारों को लोक जीवन से भीधे जोड़ने के लिए उन्होंने अपने उपदेशों में संगीत का सहारा लिया। अपनी बात को सार्वजनिक करने के लिए गा-गाकर लोगो को अपनी ओर आकृष्ट किया गया। चौघरी भैरारामजी भी इससे विशेष प्रमावित हुए। अपने आपको भी उन्होने इन सब योग्यताओं से समन्वित किया, जो एक उपदेशक मे होनी चाहिए और आर्य समाज के क्रान्तिकारी विचारी को अन्तर में समाहित कर स्वयं भी जन-जन में अलख जगाने, एक कर्मयोगी की भाति निकल पड़े। उपदेशक की मधुर वाणी श्रोताओं पर प्रारम्भिक प्रभाव तो डालती है किन्तु उपदेशक की मधुर वाणी के साथ-साथ यदि उसका व्यवहार भी यथार्थ मे मधुरता व अपनत्व लिये हो तो यह समन्वय श्रोताओं पर लम्बे समय तक और स्थायी रूप से प्रभावी बन जाता है। यह गुण चौधरी साहब मे सहज ही दृशयमान था क्योंकि वे पेशेवर उपदेशक थे नहीं-और न ही किसी स्वार्थ भावना से वशीभूत होकर इस ओर आये थे-अतः इसी कारण उनका सहज, सौम्य व मधुर व्यवहार

ान मानस को मोह लेता था। प्रामीण अंचल में पला-बढ़ा यह व्यक्ति सभी

गामवासियों को अपना ही स्वरूप लगता था। सीधे उनसे जुड़े होने के कारण आप

उनकी समस्याओं का सही निराकरण कर उन्हीं के सोच व शाब्दों में उन्हें वताकर,

प्रस्ती वाल व शिक्षा उनके बीच में कब देकर उनसे अपनापन बिठा लेते थे, कोई

मान ही नहीं पाता था। चीयरी साहब के अन्दर समाज के लिए कुछ करने की

आबांक्षा उनके सत्यिनिक और निस्तार्थ आवरण के कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई।

उनकी बाजी से सगीत के सुरों में आर्य समाज के उपदेश जब बाहर हवा में निकलते

तो सब मंत्रमुग्य होकर रह जाते थे। वे जब गातै-बोलते तो उसमे यो जाते थे।

प्रामीण जनों को उनका यही रूप सबसे ज्यादा अपना तमता था। इस प्रकार

जलतित्रा के इस अभियान में उनका जो योगदान रहा, वह वास्तव में सदैव

चौधरी साहब का विन्तन सदैव मूलवारित व ऊर्ध्वगामी रहा। वे यह अनभव करते थे कि समाज में व्यास विचमताओं का मल कारण अशिक्षा व अज्ञान है। जब किसी व्यक्ति को ग्रधार्थ की जानकारी ही न हो तो वह कैसे उसे जान और प्राप्त कर सकता है। इसी कम में चौधरी साहब ने गांव-गांव जाकर अशिक्षा को मिटाने, शिक्षा का भाव जगाने के लिए अनयक प्रयास किये। उस समय आपके प्रयासों से जितनी भी पाठशालाएं स्थापित हुई उनके कारण देश के स्वतन्त्रता संग्राम को बल मिला। चौधरी साहब प्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्रता संग्राम मे भागीदार न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने सक्रिय साथियों के लिए पूर्ण रूप से उनके सहयोग में जुटे हुए थे। शिक्षा देकर शिक्षा द्वारा उन्होंने युवको को, गांववासियों को आजादी क्या है, हम कहा है, क्यों हम शोषित है, उत्पीड़ित हैं, यह सब समझाने का कार्य किया। यह अलख जगाने का कार्य कोई साधारण नहीं था। गांव में किसानों में शिक्षा का भाव जागृत करना उस समय टेढ़ी खीर सा कार्य था। चौघरी साहब का सदा से यह मन्तव्य रहा कि स्थिरता के साथ निरंतर रचनात्मक कार्यों से जड़े रहने से राष्ट्र एवं मानवता को जो बल मिलता है, वह बहुत काम का है। इसलिए आप राजनीति में लिप्त न होकर भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में तटस्य भाव से पर्दे के पीछे से इस आन्दोलन को शक्ति प्रदान करते रहे।

चौषरी साहब समत्वय, सहयोग और मैत्रीभाव के पक्षघर है। वे द्वंस में नही सृजन में विश्वास रखते है। हृदय परिवर्तन द्वारा मानव को बदलने में उनकी आस्पा है। सही मायने में अहिंसा के पुजारी बन, राह पाने वाले व्यक्तियों में से एक आप है।

चौषरी साहब को अपने कार्यों व सोच का दायरा बढ़ने के बावजूद अपनी पारिवारिक निम्मेदारियों का आभास सहैद बना रहा। परिवार-निर्माण को कभी भी उपेक्षित नहीं समझा। जैसा आग तीर पर होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और उपदेशक अपने परिवार के प्रति बेपरवाह हो जाते है, एक तरफ पारिवारिक जन कष्ट पा रहे हैं—दूसरी तरफ आपके उपदेश व समाज-सुपार चल रहे हैं—ऐसी स्थितियां चौषरी साहब ने कभी भी उत्पन्न नहीं होने दीं। दोनों जगह सामञ्जस्य बनाकर रया। अपने परिवार के मिच्छ के प्रति सचेत रहे। अपने पुत्र-पुत्रियों को सुयोग्य बनाने के लिए यथेट कर्म निरन्तर करते रहे क्योंकि आप एक स्थिर चेता पुरुव है, भावावेशी नहीं। घर भी उबत हो, समाज भी और राष्ट्र भी, तब ही उन्नति है, उसकी सार्यक्ता है। चौषरी साहब के जीवन मे हम इस दर्शन का समन्वय यहुत ही आकर्षक रूप में जाते है।

इस जगत में कोई अजर-अमर नहीं है। 'कीर्तिः यस्य सजीवति।' सबको एक दिन सब कुछ छोड़कर यहां से महाप्रयाण करना ही होगा। केवल वर्षेगे तो जाने वालों के मले-बुरे कर्मों के कथानक ही। मले कथानक, उत्तम जीवनवृत्त, सेवामय, साधनामय एवं स्वार्थशून्य कृतित्व ही वे तस्य है, जो विस्मृत नहीं किये जायेगे।

श्री भैरारामजी के जीवन के सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रंथ में जो निबंध, संस्मरण, श्रद्धोद्गार, काव्य कुसुमाञ्जली इत्यादि के रूप में सामग्री सकतित की गई है वह ख्याति और श्लाघा की वाणी नहीं है—यह तो तिर्फ एक स्थिरचेता कर्मयोगी की जीवनगाया का लेखा-जोखा मात्र है।

चौधरी साहब से मेरा दीर्घकालीन परिचय नहीं रहा है। अपने अनन्य स्नेही सोहनलालजी डागा के माध्यम से मेरा उनसे तथा उनके पुत्र डॉ. हनुमानसिंहजी कस्वा से, जब वे सरदारबाहर में थे, परिचय हुआ। जब मैने डागाजी से उनके जीवन के बारे में कुछ सुना तो उनसे भेंट करने की उत्सुकता हुई। हम दोनों तारानगर गये। वहां कन्या छात्रावास में चौधरी साहब से भेंट हुई, काफी चर्चा भी की। जीवन मे देश-विदेश घुमने के दौरान विशिष्ट जनों से मिलने का सुअवसर मुझे सौभाग्य से मिलता रहा है। व्यक्ति को परखने व आकने का मेरा मानदण्ड है। श्री भैरारामजी के नि स्पृह और खरे जीवन व उनके दर्शन की मेरे मन पर अमिट छाप पड़ी। वे उस समय बालिकाओं के शिक्षा के कार्य में लगे थे और आज भी उसी पावन उद्देश्य मे जुटे है। आपका चिन्तन बहुत ही उर्वर रहा है। आपका मानना है कि नारी शिक्षा के विना राष्ट्र उन्नति कर ही नही सकता है अतः माताओं, वहनों व पत्रियों को शिक्षित करना निहायत जरूरी है। यही समय की मांग है, इसके बिना हमारी आजादी अधूरी है अतः हमे पूर्ण आजादी के लिए नारी शिक्षा पर अधिक महत्व देना चाहिए। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' यह आर्यवाणी उनके रोम-रोम से प्रतिघ्वनित होती रहती है। जब मैंने उन्हें इस वृद्धावस्था में युवाधिक उत्साह से भी अधिक उत्साह के साथ कन्या छात्रावास के कार्य में जुटा हुआ देखा तो अनुभव हुआ 'जीवेम शरदः शतम्' सौ बरस जीये, इसी भावना के साथ वैदिक ऋषियों ने 'सी बरस जीये, सी बरस देखे, सौ बरस काम करे, अच्छी बात बोले' इत्यादि वाक्य देववाणी मे जोड़ दिये--वे साक्षात चौद्यरी साहब में चरितार्थ होते दिखाई टे रहे थे।

आप विनम्रता की मूर्ति हैं, सहस्यता और स्नेह से सराबोर हैं। उनसे अत्यकासीन मिलन की अवधि मे जो सीजन्य व सद्भाव देखने को मिला, वह अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है। चौषरी साहव राजनीति और समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने सजातीय चंधुओं व अन्य कार्यकर्ताओं को सतैव सद्कार्य करने हेतु प्रेरणा देते रहे हैं। उनका हमेशा व्यक्तियों से यही कहना है कि जीवन मे कभी उद्य पदासीन होने का अवतर मिले तो उसका सदुपयोग कर जनहितार्य कार्य करने चाहिएं। मनुष्य को लोभ व स्वार्य वृति से हटकर रहना चाहिएं। इसी विचार को चीषरी साहब ने जन-जन में संचारित किया है। अपनी इसी विचारधारा को मजबूती से फैलाने के उद्देशय को लेका आप अनेक कार्यकर्ता व कार्यकर्त्रियां तैयार कर रहे हैं। चौपरी साहब के 'वैदिक कन्या छात्रावास' का सीम्य, विनम्र एवं पवित्र वातावरण इसका परिचायक है। मै व्यक्तिशः उस वातावरण की स्मृति अब भी मेरे अन्तर मे लिए हूं।

'श्रेयांसि बहु विप्रानि' के अनुसार ही इतने उत्तम और पवित्र कार्य में जुटे श्रीआर्य को हमेशा विग्न बाधाओं से जूबना पड़ा है। समाज का एक विशेष वर्ग कुण्यग्रस्त होकर विग्न बासाओं से जूबना पड़ा है। समाज का एक विशेष वर्ग कुण्यग्रस्त होकर विग्न अति सम-भाव एवं सिहेण्युता के माव एवं रपे हैं। गीता में बताये स्थितग्रज्ञ की भांति बिना किसी विन्ता के, सारी परिस्थितियों में निहिष्तंत भाव तिए, प्रतिकूलताओं में उदिग्न हुए विना अपने काम के प्रति समर्पित हैं। न उन्हें राग का मोह है न किसी भय से वे आविकत। चौधरी साहब में यह सब हमने प्रत्यक्ष देवा है—महसूस किया है। उनमें कर्मवेतना चौधरी साहब में यह सब हमने प्रत्यक्ष देवा है—सहसूस किया है। उनमें कर्मवेतना है, जिजीविषा है क्योंकि वे प्रभु हारा प्रत्त इस वेह से जनसेवा, जिसे वे प्रभुसेवा मानते हैं, करना चाहते हैं। नीति साहब की एक बड़ी सुन्दर उनित है—

#### 'सर्वेज्यो जयमन्विच्छेतु पुत्रातु शिष्यातु पराजयम्'

अर्घात् व्यक्ति मन में इतना उत्साह लिये रहे कि मै सबको जीत सङ्क, गुजो में सबको मात दे सकूं किन्तु साथ ही साथ वह यदि पिता है तो यह भावना रखे कि मेरा पुत्र इतना योग्य बने जो गुजों में मुझे पराजित कर दे। यदि वह गुरु है तो ऐसा मानसिक संकल्प लिए रहे कि भेरा शिष्य इतना योग्य बने कि वह मुबसे भी आगे निकल जाये।

अहम् के विसर्जन और संतित के सुवर्जन का कितना पवित्र क्रम है यह, पौषपी साहव ने इसी उवात मावना के साथ अपने पुत्रों को सुयोग्य बनाया। ऐसे मखान् पिता के प्रति पुत्रों में जैसा श्रद्धा भाव, विनीत माव होना चाहिए यह प्रमक्ता का विषय है कि उनमे यह निश्चदेह प्राप्त होता है। इसी भावना से अनुप्राणित होकर श्रीमान् डाक्टर हनुमानसिंह कस्वां व श्री जीतसिंह ने अपने पिता श्री मैरारामणी जो केवल पिता ही नहीं है, समाण के वालक-बालिकाओं के अग्रणी अभिभावक का रूप लिए हुए है, के अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना बनाकर मानवीय गुणो की सुवास जन-जन तक सुलम हो, यह प्रयत्न किया है

सुप्रसिद्ध विद्वान एव लेखक श्रीमान् डॉक्टर परमानन्द जी सारस्वत ने इस अभिनन्दन ग्रन्य का सम्पादन कार्य संघाला यह सोने में सुगन्य जैसा दुर्लम सयोग बना है। डॉ परमानन्दजी सारस्वत संस्कृत और हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं विन्तक होने के साथ-साथ वाणी और लेपनी के अनुषम धनी है। वैदुष्य के साथ-साथ डॉ. सारस्वतजी सीहार्ड, आर्जव और मार्टव जैसे दुर्तम गुणो के घनी है, जिनसे विद्वाता और अधिक उजागर होती है। उनके सम्पादन में ग्रन्थ सुन्दर एव उपादेय वन सका है। इसका प्रमाण यह ग्रंथ ही है। में शब्दों के औपचारिक आमार की आवश्यकता इसके लिए आवश्यक नहीं मानता।

मेरे लिए यह और अधिक हर्ष का विषय है कि ग्रय के सह-सम्पादक के ह्य में प्रवुद्ध विंतक, समाज सेवी और साहित्यप्रेमी श्री सोहनलाल डागा ने बड़े श्रम व निष्ठा के ताम कार्य किया है। श्री डागाजी कई वरतों से मेरे साहिष्य में साहिष्यिक चिन्तन व सर्जन में सलान रहे हैं। इस ग्रंय हेतु लेल व सामग्री के संकतन में आपका अपक योगदान रहा है। साय ही साथ ग्रय के एक और सह-सम्पादक ग्रुवा लेखक श्री विवेक सारस्वत जो डॉक्टर साहव के पुत्र है ने भी अपने पूर्ण मनोयोग से लगकर पुत्तक की सामग्री की प्रेस कॉर्पी तैयार की। इन सब ने लेपो की जो सुन्दर व्यवस्था विवाई है, और जिस निष्ठा से इस पुनीत कार्य में श्रद्धामाव के साथ कार्य किया है, वह निश्चित रूप से प्रशासनीय है। एक साथ दो पीड़ियों का समावेश चीगरी साहब के आदशों व विचारों को परिलक्षित सा करता ग्रतीत होता है।

इन दोनों महानुमावों—श्री सोहनताल जी हामा एव श्री विवेक सारस्वत— को हृदय से मैं वहासित (धन्यवाद) करता हूं जिनके सहयोग और सामग्री संजीने के श्रम से श्रीमान डॉक्टर परमानन्द सारस्वत को अपने दायित्व निविह में बहुत सम्बद्ध प्राप्त हुआ। इस उत्तम कार्य को कर आपने एक ऐसे रितनायक की कीर्तिगाया जो 'निक्काम कर्मगाया' का उदात स्वरूप तिए हुए है, को उकेरकर जन-जन तक पहुंचने का सद्भ्रयास किया है। इसके लिए डॉ. सारस्वत का यह 'सारस्वत' कार्य क्षेत्र प्रेरण देता रहेगा। आज्ञा है, पाठक इस ग्रय का साभिविद अध्ययन करेगे और एक कर्मयोगी, जनता जनार्द के सबे सेवी के जीवन से ग्रेरणा ग्राप्त करेगे जो आर्य समाज के सचे अनुगामी बनते हुए सासारिक सम्बन्धों से औपचारिक वैराग्य लेकर अब स्वामी अभयानस्की सरस्वती के तमे सक्तम में हमारे एय प्रदर्शक व ग्रेरणास्ट बने हैं।

मै श्रीमान चौषरी भैरारामजी करवा का हृदय से आत्मीय अभिनन्दन करता हुआ, परमपिता परमात्मा से उनके दिव्य संस्कार समान्न सौजन्य, सारत्य एवं सीमनस्य मंडित दीर्घजीवन की व सुखास्य की कामना करता है।

महाशिवरात्रि ऋषि दयानन्द बोधोत्सव फाल्गुन वि.स. 2052 (17 फरवरी, 1996 ई.) डॉ. छगनलाल शास्त्री एम.ए. (त्रय), पी-एच.डी. विद्या महोदघि, काव्यतीर्थ पूर्व प्राध्यापक-भद्रास विश्वतिकालग

.....

## सम्पादकीय

व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी ऐसे झग अनायास ही उपस्थित हो जाते हैं जो अविस्मरणीय रूप धारण कर इतिहास बन जाते हैं। इन क्षणों में किये गये चिन्तन व निर्णय के प्रतिफलन से वह चमत्कृत हो उठता है। इसी प्रकार का एक अभूतपूर्व अवसर सगमग दो वर्षों पूर्व मेरे समक्ष भी आया।

किसी व्यक्तिगत कार्य से डॉ. हनुमानसिंह जी करवां से परामर्ग हेतु उनके आवास गया था। डॉक्टर साहब संयोग से उस दिन कुछ फुर्सत में थे। प्रसगवश अपने पिताजी श्री भैरारामजी आर्य के विषय में कुछ जानकारी दी तथा उनके द्वारा प्रवर्तित बालिका शिक्षण की आयोजना से परिचित कराया। श्री आर्य का समग्र जीवन व कार्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप व उन्नयन के लिए समर्पित है यह

जानकर इस संस्कृति पुरुष के दर्शन की तीज अभीप्सा उत्पन्न हुई।

कुछ समय परचात् कुछेक आर्य-ग्रन्य समर्पण हेतु साथ लेकर श्री आर्य से

मिलने तारानगर पहुँचा। श्री आर्य द्वारा स्थापित वैदिक कन्या छात्रावास की

बालिकाओं द्वारा मेरी अध्यर्यना के परचात् श्री आर्य को बाड़ी से बुलाये जाने पर

उनके मनन में प्रवेश करते ही, ज्योंही में शिष्टाचारवश प्रणाम करने को उधत होऊ

उसके पूर्व ही बड़ी विग्रता के साथ उन्हें मेरे सम्मूच नतमस्तक पाया। आया था

उसके पूर्व ही बड़ी क्षिप्रता के साथ उन्हें मेरे सम्मुख नतः नमन करने किन्तु मिला एक विनमित मनस्वी से मुझे नमन।

मेरी शोधदृष्टि ने देवा और अनुभव किया कि यद्यपि ये विद्वान नहीं है तथा न ही शास्त्रवेता, किन्तु शास्त्रजों से कहीं अधिक इनमें कुछ है। ज्ञान और सरकारों को जीवन्त करने वाले सफल प्रयोगकर्ता है। ये निरुप्तान व्यक्तित्व के पनी एक कर्म अपि हैं। नेजों में सद्याई की चमक, सात दशक की उम्र पार करने के बाद भी शारिरिक दुढ़ता, तेजखिता, अग-अंग से स्कृरित होने वाली ऊर्जा इनके तपस्वी जीवन की सुकक है। प्रतीत होता है प्रभु ने इनका सुनन अपनी किसी योजना पूर्ति के लिए ही किया है।

में आया था केवल मात्र इनके दर्शनार्य तथा छात्रावास की व्यवस्था का संक्षित आकलन करने किन्तु महानृ व्यक्तित्व के प्रभामण्डल से गहरा अभिभूत हो गया। भावाभिभूत हृदय ने मन से कहा—कुछ श्रद्धेय संकल्प लो इस कर्मयोगी के जीवन चित्र व पुनीत कार्यों की प्रेरणास्य गाया के विकीरण हेतु। कुछ समय तक गन मूक रहा फिर अपनी मौन मुपरित वाणी में प्रत्युत्तर दिया। इस कर्मयोगी व्यक्ति की गरिमा की जो अनुभूति की है वही सभी करे, इस अमृत फल का स्वाद सभी चित्रे, इस व्यक्तित्व और कृतित्व का सार्वजनीकरण किया जाय। हृदय ने मन के सञ्जाव की स्वीकारा और दोनों ने एतदर्थ संकल्प लिया।

यह कृति उसी शिव-संकल्प की प्रस्तुति है।

यह भी एक संपोग-सोभाग्य है कि मैंने शोध-छात्र के ह्या में प्रथम शोधकार्य एक महान् संस्कृत मनीवी की कृतियों के अध्ययन, अनुशीलन का किया था तो वार्धक्यवय में एक ऐसे सस्कृति पुरुष के पावन चरित्र व कृतित्व के मनन का अवसर मिला है जिसमें एक साथ हम महीवें कर्तें, ज्योतिराव कूलें, संगरिया के सत्त वामी केशवानन्द और वनस्यती विद्याधिठ के सस्यापक श्री हीरालाल शास्त्री के कृतित्व की छाप व छाया स्पष्ट देस सकते हैं।

इस पावन चरित सकलन के विषय में कुछ विवरण ध्यातव्य है-

—प्रन्य का सेवन स्वामी जी के गृहस्य जीवन के समय में ही आरम्भ हो गया था अत. सभी में समस्त विचारों के केन्द्र में श्री 'खार्य जी' या 'श्री भैराराम' सबीधन रहा है। इसमें संशोधन करना सेव की गरिमा के अनुरूप नहीं समझा गया।

—सस्मरणो में पुनरावृत्ति दोष नहीं माना जाता अतः इसे पुनीत पारायण के

—सेखक ने सन्त की जीवनगाया में जानवूबकर कुछ प्रसंग छोड़े हैं तार्कि अधिक पुनरावृत्ति न हो। फिर भी कुछ सदर्भों की आवित नहीं रोकी जा सकी।

#### आभार

ग्रन्य की विद्वतापूर्ण प्रस्तावना लेखन हेतु डॉ. छगनताल जी शास्त्री के प्रति सर्वप्रयम कृतज्ञ भाव प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपनी वार्धक्यवय तथा कार्य व्यस्तता में से समय निकाल कर हमारे निवेदन को सफल किया। कृति मे प्रकाशित सभी रचनाकारों के प्रति भूरि-भूरि आभार जिनके संस्मरणों के द्वारा ग्रन्थ ने यह आकार ग्रहण किया।

सकलन में एक साथ चार पीढ़ियों के संस्मरणों का समावेश होना स्वामीजी के प्रति असीम स्नेह, सम्मान, आस्या और श्रद्धा का प्रतीक है।

सम्पादन कार्य में विशेष सहयोगी भेरे अभिन्न भित्र श्री गोपाल दास जी सेवग तथा अनुजवत डॉ. बाबूलाल जी शर्मा, उपनिदेशक मारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर, ये दोनों ही बन्धु हिन्दी और राजस्थानी के समर्थ, सशक्त तथा सुस्यापित लेतक है, के प्रति विशेष स्नेह माद जिन्होंने ग्रन्थ की रूप-संख्या, तैयों की पुनर्शब्द संरचना में अपना योगदान दिया। इसी क्रम में मेरे पुत्र डॉ सुरेश सारस्वत को भी हार्दिक आशीर्वाद है कि उसने अनेक लेटों की पाण्डुलिपि वनाते समय आवश्यकतानुसार भाषा और भाव दोनो दृष्टियों से उन्हें परिष्कृत किया।

मेरे सहयोगी सम्पादक श्री सोहनलाल जी डागा की सतत प्रेरणा तथा पू. स्वामीजी के सम्पर्कित स्वजनों से लेख मंगाने तथा इस अनुष्ठान की सफल सम्पूर्ति में उनका विशेष योगदान समादरणीय है। इस पुनीत कार्य में दूसरा सहयोगी मेरा कनिष्ठ पुत्र कि. विवेक सारस्वत है। जिसने अपनी लेखनी को पावन चरित्रों को कपायित कर पवित्र किया, उसने प्रत्येक आलेख का अनेक बार पठन कर अपेक्षानुसार संशोधित किया। ये दोनों ही सहयोगी इस प्रस्तुति के आधार-स्तम्भ है।

इसी क्रम में 'श्री भैरारामनी आर्य अभिनन्दन समिति' के अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाशनी गुप्त तथा मंत्री श्री हरफूत सिंहजी भी धन्यवाद के पात्र है जिनके आर्थिक सहयोग से यह पुनीत कार्य सम्पन्न हुआ।

भाई दीपचन्दजी सांदाला विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कृति के सुन्दर तया समय पर मुद्रण की व्यवस्था की।

डॉ. ध्नुमानसिंहजी कस्वां तो सर्वतोभाव से धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इस महामानव के दर्शनों की प्रेरणा टी।

अन्त में उन पवित्र क्षणों की पवित्र स्मृति के प्रति भी नतमस्तक हूँ जिन क्षणों में इस कति का प्रथम चिन्तन हुआ।

क्षणा म इस कृति का प्रथम चिन्तन हुअ अक्षय ततीया. 20 अप्रेल 1996

ਰਿਸ਼ਂ ੨੦ਙ੨

—परमानन्द सारस्वत

# अनुक्रम

व्यक्तित्व दर्शन

| कसवा कुल-परम्परा                             | हों. बावूलाल शमी         | 19 |
|----------------------------------------------|--------------------------|----|
| जाट जाति का वर्चस्व : एक विहगावलोकन          | डॉ. ब्रह्माराम चौधरी     | 26 |
| समर्पित समाजसेवी सन्त की जीवन-गाथा           | हों. परमानन्द सारस्वत    | 29 |
| एक तप.पूत व्यक्तित्व : भैरारामजी आर्य        | श्री सोहनलाल डागा        | 52 |
| कुछ कर लो-समय भाग रहा है                     | श्री रामदत्त आर्य        | 59 |
| थी आर्य : एक आर्ष पुरुष                      | हों. ओम प्रकाश गुप्ता    | 61 |
| आर्य भैरारामजी के अग्रज : स्वतन्त्रता सेनानी |                          |    |
| स्व. मालारामजी चौधरी                         | भी बैजनाय पैंबार         | 64 |
| हमारा 'भैरजी'—श्री भैराराम                   | चौधरी दौलतराम सहारण      | 66 |
| श्रद्धेय श्री भैरारामजी                      | डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया | 67 |
| मेरे प्रिय अनुजवत श्री आर्य                  | श्री मनीराम आर्य         | 68 |
| कार्यकर्ताओं के प्रेरणा-स्रोत                | श्री हजारीमल सारण        | 70 |
| वैदिक संस्कृति के श्रमशील साधक               | श्री यशवन्तसिंह          | 73 |
| तारानगर के गांधी                             | श्री रावतमल आर्य         | 76 |
| अविस्मरणीय साथी श्री भैराराम आर्य            | श्री लालचन्द बेनीवाल     | 77 |
| एक सफल संकल्पी                               | श्री गणपतराय मड्दा       | 79 |
| समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताः श्री भैरारामजी | श्री श्रीनिवास खेमानी    | 81 |
| शिक्षा सन्त श्री भैरारामजी कस्वा             | श्री नेतमल सामसुखा       | 83 |
| एक अनुकरणीय व्यक्तित्व                       | डौ. कात्यायनी दत्त       | 84 |
| बालिका शिक्षा की समर्पित जीवन                | श्री बुधभल हंसावत        | 86 |
| घरतीपुत्र : भैरारामजी                        | श्री पत्रालाल            | 88 |
| आर्य चेतना के अग्रदूत                        | श्री मोहनलाल स्वामी      | 91 |
| भैरजी भाई: एक आदर्श व्यक्तित्व               | श्री बस्तीराम पारीक      | 93 |
| मरुषरा का मेघ : आर्य भैरारामजी               | प्रो. डी. सी. सारण       | 95 |
| नारी शिक्षा के उत्प्रेरक श्री भैराराम आर्य   | डॉ. के. आर मोटसरा        | 96 |
|                                              |                          |    |

| ड्रोप क्या होता है ?                       | श्री गुमानसिंह सहारण                    | 98  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| एक आदर्श सरपंच                             | श्री रामकुमार शर्मा                     | 99  |
| मेरे हैंसोड़ मित्र : भैरारामजी             | श्री रामेश्वरलाल शर्मा                  | 101 |
| अनयक समाज सुधारक                           | श्री शिवचन्द सोलंकी                     | 104 |
| स्वदेशी के प्रवल पक्षधर : भैरारामजी        | श्री चुन्नीलाल कस्वां                   | 107 |
| एक प्रेरक व्यक्तित्व                       | श्री पूर्णमल लम्बोरिया                  | 108 |
| होवे घणों उजास                             | सोनी सावरमल                             | 109 |
| गांघी सा कोई आया है                        | श्री नेतमल सामसुखा                      | 111 |
| एक विगत : आगत के लिए                       | श्री भैराराम आर्य                       | 112 |
| स्वजन यदा समर्पण                           |                                         |     |
| संस्कारों की खेती करने वाले मेरे समधी      | _                                       |     |
| श्री भैरारामजी                             | श्री तनसुखराय                           | 125 |
| मेरे प्रकाशस्तम्भ ! मेरे पिताश्री          | डॉ. हनुमानसिंह कस्वां                   | 132 |
| 'बेटी ! बड़े घर की बेटी बनना'              | श्रीमती विमला                           | 136 |
| प्रेरणा के जीवन्त स्वरूप—मेरे दादाजी       | डॉ. सुमीता कस्वां                       | 138 |
| हमारे दादाजी—हमारे आदर्श                   | सुमेश व सपना कस्वां                     | 140 |
| मेरा सौभाग्य कि मेरे पिता जी आपश्री है     | श्री जीतसिंह करवा                       | 142 |
| मायके की कभी ना याद आयी ससुराल में इतन     | π                                       |     |
| ष्यार मिला                                 | श्रीमती सत्यभामा कस्वां                 | 144 |
| मेरे दादाजी                                | कु. सीमा कस्वां                         | 147 |
| चरित्र का निर्माण करों, देश आगे बढ़ जायेगा | राहुल कस्वां                            | 149 |
| मेरे दादाजी                                | कु. प्रियंका कस्वां                     | 151 |
| मेरे धर्म पिता एक आदर्श                    | श्री जसवन्तसिंह ओला,                    | 152 |
|                                            | श्रीमती अमरावती ओला                     |     |
| समाज-सुधारक व चिन्तक                       | श्री प्यारेलाल एवं श्रीमती              | 154 |
| श्री भैराराम आर्य                          | मनोरमा कपूरिया                          |     |
| इतिहास की पोधी—मेरे दादाजी                 | श्री राजेन्द्रसिंह कस्वां               | 156 |
| शिक्षा और संस्कार                          |                                         |     |
| वैदिक कन्या छात्रावास की विकास यात्रा      | हरफूलसिंह कस्वां                        | 161 |
| हमारे आदर्श : हमारे दादा                   | अन्तेवासिनी छात्राएँ                    | 166 |
| ग्रामोत्थान का पाँच सूत्री कार्यक्रम       | डॉ. शानप्रकाश पिलानिया                  | 170 |
|                                            |                                         | **  |
| *** * *                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |     |

| नारी-गोरव और वैदिक वार्मय<br>बालक की प्रथम शिक्षा गुरु—नारी<br>बालिका छात्रावासो की आवश्यकता<br>महर्षि द्यानन्द और महिला शिक्षा<br>बालिका शिक्षा : दशा और दिशा<br>नारी जाति को सम्मान देकर ही उबति समब<br>वैदिक कन्या छात्रावास—एक अवलोकन<br>प्रेरक सकतेन<br>लेवक-सम्मर्क | थी अनन्त शर्मा<br>श्री गोपालदास शर्मा<br>श्रीमती सुदर्शना शर्मा<br>श्रीमती उर्मिला कुलथेख<br>श्रीमती रूपा पारीक<br>श्री विवेक सारस्वत<br>थी रामदत्त आर्प<br>श्री विवेक सारस्वत | 175<br>181<br>184<br>187<br>192<br>195<br>198<br>200<br>207 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |

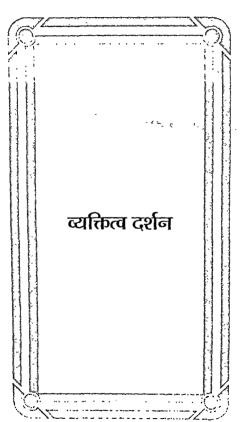

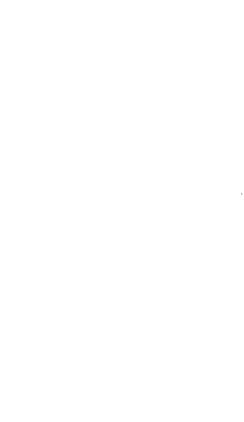



# कसवां कुल-परम्परा

डॉ. वावूलाल शर्मा

तिथ, पजाव, दिल्सी, राजरयान और पुराने संयुक्त प्रांत के विभिन्न भाग जाट जाति के प्राचीन काल से मुख्य निवास स्थान रहे हैं। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में छोटे-वड़े कई जाट ठिकाने थे। भरतपुर और धौतपुर के घवल कीर्ति जाट राजपराने तो इतिहास प्रसिद्ध है ही।

जाटो के मल रूप से भारतीय आर्य होने अथवा उनके मध्य एशिया से राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भू-भाग में आने से संबंधित विद्वानों के तमल विवाद के बीच से हम औचित्य की गरिमा से यक्त हो, कालिका रंजन काननगों के 'हिस्टी ऑफ जाटस' के उद्धरण से अपना कथन प्रारम्भ करना चाहेंगे। प्रो. काननगो लिखते है कि भारत की सीमा से उत्तर तथा पश्चिम की और जाट जाति किस प्रकार गई इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता. क्योंकि भारतीय इतिहास के आरम्भ में उन्होंने किरमान, मसर के अन्तर्गत ईरान के सहारे के प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जैसा कि अरब के इतिहासों से प्रकट है, हिन्दू जाति (भारतीयो) के यही पहले परुष में जिनसे अरब वालों का वास्ता पड़ा। उन्होंने पीछे एक बडे हिन्द राज्य को स्थापित किया और मसलमानों के कर आक्रमणों के पहले से इन्होंने सिन्ध नदी की ओर लौटना प्रारम्म कर दिया। ईस्वी सन की आरम्भिक शताब्दियों में मध्य एशिया से आने वाले बहुत से गिरोहों ने जाट तथा अन्य भारतीय जातियों में से कछ को तो इस संसार से मिटा ही दिया और कुछ को भगाकर सिंघ नदी के किनारे पहुँचा दिया। अब सिंघ का अगम्य रेगिस्तान जाटों का नवीन स्थान बना और संस्कृत जातियों से समिश्रण, असंस्कृत (मात्र युद्ध परक) जीवन, जातीय नियमों से प्रतिबद्धता तया ब्राह्मणों की शिक्षा के प्रति लापरवाह होने के कारण काबुल के अन्य अत्पसंख्यक हिन्दुओं की भाति वे भी म्लेच्छ समझे जाने लगे। सभवतया इसी कारण से चीनी यात्री हानच्चांग सातवीं शताब्दी में सिन्ध देश के राज्य को शद्र-राज्य कहता है। अलबरूनी ने भी ग्याहरवी शताब्दी मे जाटो को इसी दशा में पाया। वहाँ वे खेती करने लगे थे और पराने प्रजातंत्रीय संगठन में रहे. परना बाद मे जनमे भी एकतत्र राज्य की नीव पड गई।

कर्नल टॉड का भी कथन है कि जिट (जाट) मलतान के सीमा प्रदेश में जोद के पहाडों के निकट से बहने वाली नदी के किनारे रहते थे। हिजरी सन् 416 (1026 ई.) में महमूद गजनवी ने उन पर चढ़ाई की। जिटों ने अपने बाल-बच्चो व चल सम्पत्ति को सिन्ध् सागर (पजाब का एक दो आबा) भेज दिया। तदनंतर भीषण जातीय लडाई हुई. जिसमें जिटों की पराजय हुई, वे युद्ध से भागे, कुछ बंदी बना लिये गये। भागे हुए जिटो के दल वीकानेर की भूमि में जाकर बसे जहाँ कालान्तर में उनके जनपद और ठिकाने अस्तित्व मे आये। इस तरह सन् 1026 ई. के पश्चात् जाट जाति के लोग वीकानेर संभाग मे आकर बस गए और कृषि तथा पशुपालन कर अपना निर्वाह करने लगे। उस समय यहाँ चौहान राजपुतों का आधिपत्य था। इस समय चौहानों का राजनीतिक उत्कर्ष हो रहा था और अजमेर तथा दिल्ली में केन्द्रस्य रहकर चौहान साम्राज्य का प्रसार वहत बड़े म-माग पर हो गया था। परन्तु विक्रम संवत् 1249 (1192 ई.) मे चौहान सम्राट पृथ्वीराज उतीय की मोहम्मद गौरी से पराजय के साथ ही चौहान साम्राज्य का पतन हो गया और चारो तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि दिल्ली पर मसलमान विजेता का आधिपत्य हो गया था परन्त साम्राज्य पर वास्तविक आधिपत्य प्राप्त करना तत्काल ही संभव नहीं था। इस अराजक वातावरण का लाभ उठाकर अनेक छोटे-वडे भू-स्वामी उठ खडे हुए। ऐसे में जागल प्रात (बाद में बीकानेर) के कुछ प्राचीन और प्रमुख चौहान ठिकाने (छापर, लाडनें. ददरेवा, रिणी आदि) तो अपना अस्तित्व बनाए रख सके, किन्तु अन्य स्थानों पर नवीन शक्तियाँ उभर आई।

ग्याहरवी शताब्दी के प्रारम्भ में इस जांगल प्रांत (बीकानर) में आकर वर्षने वाले जाटों को किसी प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। एक तो वे जिस माप में आकर वसे थे वह दुर्गम महस्यल था। दूसरा इन जाटों की कोई प्रजादी की कार्य प्रजातिक महत्त्वाकाक्षा उस समय नहीं थी। उनका-उद्देश्य कही भी वस जाना था, इससे यहां के भूपतियों को कोई आपित नहीं थी। इन जाटों ने विभिन्न स्थानो पर सरें (तालाबों) का निर्माण कर खेड़े (बेर अर्थात् कुसित नपर) वसा लिए, इसीलियं अधिकाश गोवों के नामों के अंत में 'सर' शब्द आता है। बारहवी शताब्दी के अन्त में चीहान साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई अराजक स्थिति से स्वाभाविक रूप से जाटों ने भी लाग उठाया और इस क्षेत्र में माट जनपदों का प्रावुभीव हुआ। इन जाट जनपदों के प्रतुप्ता सुर्माण अपनी परम्परागत जनपदीय रीति के अनुसार शासन करते लंगे। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे ठिकाने ये जब कि कुछ बड़े और उत्सेवनीय ठिकाने बन गए थे। ये जाट ठिकाने सोलहवीं शाताब्दी के उत्तरार्द्ध में राठीड़ों के इस क्षेत्र में आगमन तक सगमग तीन सी वर्षों तक इस क्षेत्र के बड़े भू-माग पर शासन करते हैं।

इन जाट जनपदों का प्रामागिक इतिहास जानने के लिए इनसे सम्बन्धित साहित्य, शिलालेस, ताम्रपत्र, सिक्के आदि कुछ भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ 20 समर्थिन ममान सेवी भी कैंगरासमी जर्मा



और इतने से क्षेत्र में दो ढाई हजार गांवों का स्थित होना संदिग्य है, जबिक मि. पाउलेट ने अपने गजट में पूर्व बीकानेर राज्य का क्षेत्रफल 23,500 वर्गगील लिया है और उसने गांवो की संद्या 1814 दी है। थी अग्रवाल का मत तय्यपूर्ण प्रतीत होता है, परन्तु यहाँ यह भी उल्लेयनीय है कि बीकानेर राज्य में अकाल आदि की स्थितियों से विभिन्न कालों में गांवों की संद्या में भारी परिवर्तन होता रहा है, किर पाउलेट ने जो सच्या दी है वह बहुत बाद की है। जैसा कि 'वाकर राजपूर्वान' में लिया गया है— महाराजा सूरतिसंह के समय में ही इन देहातों की संद्या पर कर आधी रह गई थी। जो हो यह तय्य है कि राठीड़ राव बीका द्वारा इस क्षेत्र में इन जाट जनगदों को अपने आधिपत्य में लेने के पश्चात् ही बीकानेर राज्य की स्थापना करना सभव हो सका।

## कसवां (कस्वां) कुल

'जाट इतिहास' के अनुसार आरम्म में कसवा समुदाय का जनपद सिंध में या, और ईसा की चौथी सदी से पहले ये जांगल प्रदेश (बीकानेर संमाग) में आबाद हुए थे। ऐसी स्थिति में समय है जाटो के एक प्राचीन गोत्र करच से कसवा बना हो। गाटों की बहियों में इन्हें पड़िहारों से सम्बन्धित लिखा गया है। 'चूक मण्डल का शोधपूर्ज इतिहास' (श्री गोविन्द अग्रवाल) में इन भाट बहियों का साराश इस प्रकार दिया गया है—

कलुपाल पहिलार मडोर छोडकर पहले मालामूंनण फिर कैवाइस कालका गया, वहाँ से ताल-छापर आया, उसके पास 5000 की फीज थी। ताल-छापर में मीटिल सुलतान सिंह—उदासिंह का राज्य था जिसमें 225 गाव थे। मीटिलों ने कसुपाल को धोखे से मारते के उदेश्य से गोठ का निमत्रण भेजा! कसुपाल को धोखे से मारते के उदेश्य से गोठ का निमत्रण भेजा! कसुपाल ने मेहिलों के बादण दाहिमा छाजल ने पड्यत्र की जानकारी दे दी। तव कसुपाल ने मेहिलों को पहले अपने यहाँ गोठ पर आने का आग्रह किया। मीहिलों ने इस निमंत्रण को श्लीकार कर लिया। तब कसुपाल ने बाहे करायी और जब मीदिल उस पर जामने बढ़े तो आग कमादी। इस काण्ड में 350 मीहिल मारे गये तथा छाउर पर कर्जुपाल ने वहाँ थाना बैठा दिया और दाहिमा छाजल को साथ तेकर सीमयुप पर चढ़ाई कर दी, जहाँ राणीर जीहिया 125 गावों पर राज्य करता था। युद्ध मे राणीर जीहिया हार गया और सीमयुख पर कसुपाल का अधिकार हो गया। बीमयुख पर कसुपाल का अधिकार हो गया। मुक्त मार्च पर साथ है कर मार्च एक से 24 मील उत्तर पूर्व में) नामक स्थान पर आया, जहाँ साई (सावत) चीहान का राज्य था। बरुतः यहाँ सात माद्यों कर राज्य पात सहके मार्च थे—साई सुरवनल, भोमसी, नारती, तेजसी, कीरतसी और प्रतायती। प्रत्येक भाई के पास सात-सात यात और 150 सवार थे। युद्ध मे सातों भाई मारे गए और सालू पर कर्सुपाल का खीधकार हो गया। सातें चीहान मार्झों पर उनकी लियों सती हुई, जिन पर बाद भी मण्डय नायों गये। इस सित्यों ने कसुपाल को शाप दिया। फिर

कसुंपाल जाटों में सम्मिलित हो गया और जाटों के यहाँ विवाह किया जिससे होने वाली सन्तान कसवां कहलाई। वि.सं. 1150 फाल्गुन सुदी 2 शनिवार (18 फरवरी 1094 ई.) के दिन कसुंपाल का सात्यूं पर कब्जा हुआ। कसवों के पुरोहित सात्यूं के दाहिमा ब्राह्मण जानाराम की बढ़ी के अनुसार कसुपाल पहले छापर फिर सं. 1125 आसोज बदी 4 मंगलवार (19 अगस्त 1068 ई.) को सीधमुख आया। माघ बदी 13 को सीधमुख छोड़ा और फागुण सुदी 2 शनिवार को सात्यू पर अधिकार किया। सात्यू के चौहान की सात स्त्रियां (भटियाणी, नोरंगदे, पंवार, हीरू आदि) सती हुई।

ज्ञानाराम की बही के अनुसार बाद में कर्तुपाल के वश में क्रमशः कोहला (कँवला), घणसूर, महसूर, मला, यिरमल, देवसी और गोवल हुए!

'चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास' मे ज्ञानाराम की बही के अनुसार पाद दिष्यणी दी गई है कि गोवल के 9 लड़के थे—चोवा, बरगा, जगा, मलक, महण, ऊहड, रणसी, भोजा और मंगल। इन्होने असग-असग ठिकाने कायम किए जो 'यावे' कहे जाते थे। चोवा के अधिकार में 12 गाव दूधवा, बाड़की, घांचू, ताधडिया (त. चूरू), विरसती, विरसता, विरमी, आइसर, और भुएडकी (वर्तमान राजपुरा) आदि थे। चरगा के अधिकार में हडियाल, महणसर, गागियासर, लुटु, ठेलासर, देपालसर, कारंगा, कालेरा बास (चूरू का पुराना नाम) आदि थे। रणसी के अधिकार में जदरासर, टूथवा मीठा, रिड़ब्बात, सोमासी, झारिया, आसल चेड़ी, गिनडी, जित्तासर, धीरासर, डाडर और बृटिया आदि थे। उहड़ के अधिकार में नोपरा, निगासरी, सीयासर, डाडर और बृटिया आदि थे। उहड़ के अधिकार में नोपरा, निगासरी, सीयारा, सुपड़ी, एकनसर आदि थे। इसी प्रकार अन्य धाम्बो के नाम और गाव भी उक्त वही में लिखे हुए हैं।

परवाना बही राज श्री बीकानेर से भी ज्ञात होता है कि चूरू के आस-पास करवाओं के अनेक गाव रहे थे। यथा चूरू (एक बास), खासोली, खारिया (दो बास), सरसळा, पियवीसर, आसलखेड़ी, रिइवला (तीन बास), बूटिया, रामसरा, पालोडी खढर, भागाती, बीनावर, बालरासर, मेस्ंसर (एक बास), ढाढरिया (एक बास), धार्म, आसलू लखाऊ, दूधना, जसरासर, तायिइया, और चळकोई आदि। बूंटिया के चौधरी मालाराम कसवां के अनुसार बूटिया से कुछ दूर पहले भावरों का खेड़ा था, जिन सब को वि. हं. 1545 (सन् 1488 ई) में तायड़ी पागड़ी मारकर छाला कस्वा ने नया गांव बसाया। उन टिनों यहाँ बूंटीनाथ नामक एक साधु तपता था, उसके नाम पर ही इस गांव का नाम बूटिया रखा गया।

मार्टी की बढ़ी के अनुसार कर्तुपाल के वंशन चौदा ने हं. 1485 माध बदी 9 शुक्रवार (दिस. 1428 ई.) को दूधवा खारा पर अधिकार किया। चौदा के वंशन दूता, जातप, नुगीरीज, ग्रनु, जूकरप्, और डूगरबी, हुए।-डूगरबी, बीकानेर के राजा , करणविंद्द के समेर्य में मीजूर्य था। माटो की बही के अनुसार उसके पास 140 (मोड़े ] रे। श्री गोविन्द अग्रवाल ने अपने 'चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहात' में भाटों की बहियों से उद्धरित उन्स विवरण में से कतिपय वातों को सदिग्य घोषित किया है। एक तो यह कि छापर के मोहिल शासकों में सुततानसिंह, उदयसिंह नाम नहीं पाये जाते। कसुपाल द्वारा मोहिलों को बारूद से उड़ा देने का प्रसंग भी अविश्वसनीय है क्योंकि 11वीं शताब्दी मे इस क्षेत्र में बारूद का प्रयोग प्रचलित ही नहीं था। किर छापर-ग्रेणपुर में मोहिलों के ठिकाने विक्रम की 16वीं शताब्दी के पूर्व तक बने रहे यह इतिहास सिद्ध है। दूसरा सात्यू में कसुंपात और चीहानों की लड़ाई में 2000 से अधिक सैनिको का मारा जाना तर्क पूर्ण नहीं लगता, किर उस समय में सैनिक सेवा देने वाले खानजादों ही उपलब्ध नहीं थे। जबिक भाटों ने एक साथ 500 धानजादी का काम आना लिखा है।

यहाँ पिड़ेहार कसुपाल के सबध में भी स्पष्टीकरण आवश्यक है। कसवी के भाट बजरंग लाल, हतुमान और बीतानिसंह (मु. हिंगोनिया जि. अजमेर) की बहियों के अनुसार जाटों में 12 नख (शाखाय) चले जैसे कसुंपाल से कसवा, जखराज से जाखड़ आदि। इस प्रसंग में (जाट इतिहास) के लेखक ठा. देसराज से सहमत होना पड़ेगा कि माटों की बहियों में विशेषकर प्राचीनकाल से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रसंग अधिकांश में प्रमपूर्ण अथवा कभोल-किर्साल है। कसुपाल से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रसंग में भी माटों की बहियों में यह तो उत्लेख है कि सात्यूं के चीहान भाइयों की पलियों ने सती होते समय कसुपाल को शाप दिया और किर अचानक कसुपाल ने जाटों में विवाह कर लिया। परन्तु प्रशंन उठता है कि सतियों ने बया शाप दिया ? और कसुंपाल के समझ जाटों में विवाह करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी ? यदि वह राजपूत पिड़ेहार मा तो फिर हमे यह भी जात नहीं है कि मण्डोर के राजपूत किसी कसुंपाल नामक पड़िहार ने 5000 की (उस काल में विवाह) सेना सहित विजय अभियान के रूप में प्रस्तान किया था।

उपर्युक्त सदर्भ में तथ्य यह है कि पूर्व मध्यकाल तक पडिहार आदि जतों अथवा बंशों के रूप में ही जाने जाते वे और इनमें से कुछ होगो को राजपुत्र अथवा राजपुत्त की उपाधि दी गई थी जो बाद में जाति के रूप में जाने जाते सांगि। वर्ग पडिहार आदि जतो अथवा वशों मे से बहुत से तोग जाट, गूजर और मराठा आदि जातियों में भी सिमितित हुए ये अतः अधिक संमावना यह है कि कसुंगात पड़िहार जन से अथवा वश से सम्बन्धित या अथवा वह पडिहार जाट या जो 1 1वी शताब्धी इंस्त्री के अन्तिम वर्षों में जागह प्रान्त में आया और स्थानीय जाटों में विवाह सम्बन्ध किया।

इस तरह वह या तो पहले से ही पड़िहार जाट या अथवा फिर केवल पड़िहार या, और यहाँ आकर जाटो में सम्मितिल हो गया। कर्मुपाल ने सीघगुण और सार्त्यू पर आपिपत्य कर कमवा जाट ठिकाने की स्थापना की। श्री गोविन्द अधवत का मत है कि कमुपाल अथवा कसवों ने चौहान साम्राज्य के पतन (वि. सं. 1249) (सन् 1192 ई.) के पश्चात् ही किसी समय सीधमुख व सात्यूं आदि में अपने ठिकाने स्यापित किये और फिर धीरे-धीरे समीपवर्ती क्षेत्र में फैल गये। अन्य जाट राज्यों की शांति कमवा राज्य भी 16वीं शताब्दी वि. के पर्वोर्द्ध तक कायम रहा।

जैसा कि पूर्व में तिखा गया है कि कसवों के पुरोहित जानाराम ग्राह्मण की वहीं के अनुसार कर्मुंपाल के पश्चात् उसके वशज कोहला (कंवला), पणसूर, महसूर, मला, रिरमल, देववीं, जयसी और गोवल कसवा राज्य के अधिकारी हुए। इन नी पीड़ियों के पश्चात् गोवल के नी पुत्रों चोखा, दाराा, जगा, मसक, महण, ऊहड, रणसी, भोजा और मंगल ने अपने अलग-अलग ठिकाणे भांघ तिये जो कसवों के नी यान्ये कहे जाते थे। इसके वाद विक्रमी शताब्दी 16वीं के पूर्वार्ख में जब राठीड़ बीका जिस समय इस क्षेत्र में आया तब सीधमुख में कसवों का राजा कंवरपाल था। इस समय कसवां राज्य में 360 गांव थे। कर्नल टाड ने अपने इतिहास ग्रन्थ में करवों का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु व्यातवास, पाउतेट तथा मुधी सोहनलाल अपने इतिहास ग्रन्थों में कसवों का उल्लेख प्रमुख जाट ठिकानों में किया है। सिधमुख चूह जिले की राजगढ़ तहसील में चूह से लगमग 45 मील उत्तरपूर्व में स्थित है। सीसावुख चूह जिले की राजगढ़ तहसील में चूह से लगमग 45 मील उत्तरपूर्व में स्थित है। सोसहसीं शताब्दी के पूर्वार्ख में कमवां वार पाया।

#### भोभवती-अगरबती

कमरे के एक कोने पर धूपबत्ती जली थी दूसरे पर मोमबत्ती। मोमबत्ती ने तिरस्कारपूर्वक धूपबत्ती की ओर देखा और कहा—देखती नहीं मैं कितनी माग्यवान हूँ चार्ये ओर मेरा प्रकाश फैल रहा है। सबकी आँखें मेरी ओर रहती है।

धूपवती ने कहा—बहिन सो ठीक है पर परीक्षा के कठिन समय में वैर्य और साहस के साथ अपनी जगह अझे रह सको तभी चमक की सार्यकता है। मोमबत्ती ने बात अनसुनी कर दी। हवा का एक तेज झौका आया। मोमबत्ती बुझ गई पर धूपबत्ती ने अपनी सुगन्ध और भी तेजी से बिखेरना शुरू कर दिया।

ऐसा भन्त व्यक्ति या देवता से मोह न जोड़कर उस परमपिता ईपवर को ही पूछता है जो आदशों का समुचय है।



## जाट जाति का वर्चस्व : एक विद्वगावलोकन

हाँ, ब्रह्माराम चौधरी

भी मुम ने 275 ई के तममा मुस राजांस की स्वादना की भी। पन्दपुत्त इयम इनका पीत्र था। 'अजयद जाटी मुमत' अर्थात् जाटी ने (पुत्त बमाज) मूर्ज (कीरियो) को जीता। यह पन्दमीमिन ने अपने व्याक्तरा में उत्तीय किया है। इसके अविरिक्त सीमदेव ने 'क्या सिंदसानार' में उन्होंन के राजा महेन्द्रादिव (बुजार सुत्त) के पुत्र (सुत्र पुत्त) हारा मुनी को जीतने का वर्गन किया है। इससे अनुमान होता है कि मुन्न जाट थे।

श्री गुत्त (275-300 ई) महाराज प्रदोतकार मुत्त (300-319 ई) चन्द्रगुत प्रयम (320-335 ई), सनुत्र गुत्त (335-375 ई), राज गुत्त (375-415 ई), पन्न गुत्त (376-415 ई), पन्न गुत्त (376-415 ई), एकन्द्र गुत्त (455-467 ई), (महेन्द्रादित्त कुनार गुत्त की उपायि थी) पूर्व गुत्त (467-73 ई), रत्तर्सिह गुत्त (473-76 ई), कुनार गुत्त (366-647 ई) के ममय मे जाट राजा हुए निनके शासन कात में (647 ई) में पीतीयाशी होनताग उत्तरि मित्त थे (होनताग (629-644 ई)) हर्नवर्धन की पेतावर के पात राजधानी थी जो तक्षशिता के नाम से जानी जाती है। होनताग (629-44 ई) तक भारत में प्रमाण करता रहा। यह महान् यात्री भीनमात भी आये थे जहाँ ग्रह्म गुत्त निशुआ महान् गणितता और राजीविक्त के प्रकाण्ड विद्वान्त रहते थे। ब्रह्म गुत्त निशुआ महान् गणितता और राजीविक्त के प्रकाण्ड विद्वान्त रहते थे। ब्रह्म गुत्त निशुआ महान् गणितता और राजीविक्त के प्रकाण्ड विद्वान्त रहते थे। ब्रह्म गुत्त निशुआ नहान् गणितता और राजीविक्त के प्रकाण्ड विद्वान्त रहते थे। ब्रह्म गुत्त निशुआ नहान् गणितता और राजीविक्त के प्रकाण्ड अलविक्तनी ने अध्ययन (1018 ई) तक किया या (अलविक्ती 1992)।

सुलतान महमूर (गजनी) ने 1018 में जब भारत पर आक्रमण किया तो रेणी (तारानगर जि. चूरू), गोगनु (तह. जायल, जिला नागौर), मांगलोर, अनाहिलवास (नागौर का प्राचीन नाम अलबिख्नी के अनुसार था) जो भीनमाल ते 384 किसी (16 योजन) दूर था।

7 से 10 वी सदी के भारत के इतिहास में धीमी गति का काल रहा है। उसके बाद 700 साल परसियन, अफगान, मंगोल एवं मुगलो के हिंसक हमले होतें

26 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

रहे। कोई भी शासन लम्बे समय तक स्वाई नहीं रहा। पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक खरूप की गतिशीलता पर प्रभाव डालता रहा। इन आक्रमणों के कारण सिन्यु नदी के किनारे से निकल कर मरूस्यल में आकर चसने वाले जाटों ने राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भागों में जाट-जनपद की 13 वीं शताब्दी में स्थापना की।

उसके वाद सांई गोत्र के जाट शिष्य (सिख शिष्य का सरसीकरण है) राजीतिर्सिंह 7 जुताई 1799 ई. लाहीर के सिंहासन पर महाराज बनकर आरूढ़ हुए तथा 18 साल की उम्र में शाह बमन को (जो अहमदशाह अब्दाती का पोता था) 1798 ई में लाहीर ने हराया तथा उस समय रजजीति सिंह के पास 5000 पुडसवारों की सेना थी। औरगजेब के शासन के प्रथम दशक में अत्यावारों के बड़ने से आगरा के पास जार सरावार के बात में आगरा के पास जार सरावार के साम जिया, उन्हें शनिवार 1 जनवरी 1670 ई. को श्री उदयसिंह के साथ आगरा की कीतवाली के सामने अंग अंग काटकर मरवाया गया क्योंकि गौकुला जी ने धर्म त्याग नहीं किया (उजेन्द्र शार्म 1977)। इस जधन्य अपराध से बदला लेने 'सितु सीनी' के जाट सरदार राजाराम जी में प्रतिशोध की भावना प्रवत्त हो उठी। उन्होंने अकबर की कब्र घोटी, तथा हाईबारी निकालकर अमि में शोंक दी। 14 जुताई 1688 ई. को राजाराम जी शहीर हए।

इसके पूर्व जाटों ने औरगजेब की मृत्यु के बाद 1709 ई. में बाण्डा के नेतृत्व मे विद्रोह किया या और उसके पुत्र बहादुरशाह द्वितीय को हरा दिया या और पूर्वी पंजाब के बड़े मू भाग पर अधिकार कर लिया था।

सन् 1670 ई. में जाटों ने औरंगजेब का सामना किया था।

मोहम्मद गजनी 1018 ई. में सोमनाथ के मन्दिर से सोना, बाँदी, पत्थर की प्रतिमाए एवं दरवाजे गजनी से गया था जिनको महाराजा रणजीतसिंह अपने शासनकाल (सन् 1792 से 1839 ई.) मारत लाये।

सन् 1830 ई. में महाराजा रणजीतिसिंह ने काबुल के बादशाह सूजा से कहा कि 1030 में महमूद सोमनाय के मन्दिर से उतारकर चन्दन की लकड़ी के जो दरवाजे ले गया था वह पुनः लीटावे, और इसी प्रकार 1 जून 1813 ई. को शाह सूजा एव उसकी बैगम बफा बैगम से कोहिनूर हीरा भी पुनः प्राप्त कर लिया क्योंकि शाह सूजा के भाई को काशभीर की जेल से खुआकर सीपा था। कोहिनूर हीरा 300 कैरट से कुछ अधिक बजन का था।

महाराज रणजीतिसिंह के दीवान का नाम मोहकम चन्द था और उनके प्रधान सेनापित हरिसिंह नलवा थे। हरिसिंह नलवा के नाम से अफगान धरित थे। एटोक के किले को घेर कर अफगानिस्तान की सेना को नलवे ने हराया था। (खुरावन्तरिंह 1965)। राजनैतिक चतुराई के कारण महाराजा रणजीतिसिंह ने ब्रिटिश राजदूत 'मैटकोफ' को जो उनसे मितने गया था, महाराजा ने कागड़ा को जीत तिया था, जब मैटकोफ (24 वर्ष का 1808 में तथा महाराजा 27 वर्ष के थे) लाहीर में ये तो अस्वाता एवं फरीदकोट को भी अपने राज्य में मिता तिया। मैटकोफ ने 1808 से 1818 के मध्य भारत के समस्त राजाओं को ब्रिटेन के अधीन कर लिया था। राजीतरिंह ने हमेशा के तिए इरानियत एव अफगानियत को भारत में आने के दराजों को बरन कर दिये थे।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संप्राम में अजगर यानि अहीर, जाट, गुजर और राजपूर्तों ने साथ होकर अप्रेजी शासक (किरगियों) का सामना किया था। परन्तु भारत के महाराजा एवं धनाइय वर्ग ने अप्रेजी का साथ दिया था।

आजादी की लड़ाई में 90 साल तक किसान मजदूर, जाट, किसान सामनी एवं औपनिवेशिकी अत्याचार के दोहरे शासन का सामना कर फिर स्वतंत्रता के सम्मानित युग में आये। महाराज महेन्द्रप्रताप जी इसमें अग्रणी रहे और 1916 से 1947 ई. तक ईरान, जापान तथा चीन में रहकर देश की आजादी में योगदान देते रहे।

29 अप्रेल 1927 को महाराजा महेन्द्रप्रताप जी पेरिस में 'रोमा रोलां' से भी मिले ये जो भारत की आजादी के प्रवल समर्थक थे। (रोमा रोला की डायरी 1993)।

देश के भीतर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चींघरी चरणिंह जी, श्री कुम्भाराम जी आर्य, पजाब के श्री प्रतापसिह आदि जाट नेताओं तथा आम जाट कृषकों ने स्वातव्य सग्राम में सहभागी धनकर विजय श्री प्राप्त की।

#### संदर्भ ग्रन्थ :

- राणावत मनोहरसिह 1981—इतिहासकार मुहणौत नैनसी और उसके इतिहास ग्रन्थ
- पाइलट बी, डब्ल्यू (1874)—गजेटीयर दी बीकानेर स्टेट
- 3. साकरिया बद्री प्रसाद-मुहता नैणसी री ख्यात भाग 3
- 4. चारण चन्द्रदान (1994)—िकसान स्मारिका, रानी बाजार, बीकानेर
- 5. सुशवन्तसिह (1965)—रणजीतसिंह महाराजा ऑफ दी पजाब
- 6. शर्मा सत्यनारायण—अनुवाद (1993) रोमा रोला का भारत, खण्ड एक
- 7. उपेन्द्र शर्मा (1977)—जाटो का नवीन इतिहास।



## े एसमुर्पृत समाजसेवी सन्त की जीवन-गाथा

डॉ. परमानन्द सारस्वत

राजस्यान की स्वर्णमयी मरुपूमि का भारत के गरिमा वर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ मिन्ति, शक्ति और समृद्धि तीनों की निवेणी के अनेक भगीरय उत्पन्न हुए है। यहाँ मिरा की भन्ति, प्रताप के पराक्रम और राष्ट्र के लिए अपना सम्पूर्ण धन, वैभव समर्पित करने वाले अनेक जगत् सेठों की अनेक अटूट परम्पराए रही है। इती राजस्थान की पावन घरा के पश्चिमांचल में स्थित सुनहले बालू के टीलों से आनृत्त 'मूरू' जिला पूर्व में हरियाणा प्राप्त तथा पश्चिम में बीकानेर, उत्तर में श्रीगंगानगर तथा दिशाण में सीकर और सुशुनू जिलों की सीमाओं से सटा है। चूरू तथा उसके समीपस्य जिलों की सम्बद्ध सीमा-भूमि ने इस याताब्दी में ऐसे अनेक नररल्य पैदा किये हैं जिन पर संस्कृत की यह जिला आसरशः चरितार्थ होती है—

## 'स जातो येन जातेन वंशो याति समुत्रतिम्'

जीवन के मीतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को यहाँ के मूमितनयों ने अपनी महनीय उपलब्धियों से समृद्ध किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवज्ञ-दीय प्रज्ञ्बातिक करने वाले संगरिया के सन्त स्वामी केशवानन्त्रजी का चूरू सीकर जिले के सामीयती प्राम में जन्म हुआ था। अपने समय के आयो-सामा के सहान शास्त्रार्थी पंडित गणपित शर्मा, जिल्होंने काश्मीरी पण्डितों को पादी से शास्त्रार्थी कर, उसे पराजित कर ईसाई होने से बचाया, वे चूरू के ही निवासी थे। सनातन धर्म के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में निरत गीता प्रेस' जैसे महान् पष्ट्रीय संख्यान के सस्यापक श्री जयदयालजी गोइन्का की जन्मभूमि भी यही नगर है। तथा आजन्म उनके सहयोगी-साथी रहे भाई हनुमानप्रसादजी पोहार जैसी विभूति, जिनके विषय में महान्मा गांधी तक की यह मान्यता रही है कि मुझे मेरी हुए में सत्य के सब्दण्य श्री पोहार ही लगते हैं, रतनगढ़ में जन्मे और संस्कारित हुए थे!

नाय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नाथ श्री अमृतनाथ जी महाराज तथा उनकी चमल्कारिक शिव्य परम्परा इसी क्षेत्र में पल्लवित हुईं, जो आज भी यहाँ अपना विशेष वर्चस्व रखती है। इसी जिले की तारानगर तहसील मे राजस्थान के प्रसिद्ध

समर्पित समाजसेवी सन्त की जीवन-गाथा 25

योगी श्याम पाण्डिया भी तपस्यारत रहे हैं, जिनके स्नानोपरान्त धौत वस्त्र आकाश में सूपा करते थे, ऐसी जनशुति अब भी प्रसिद्ध हैं।

इसी प्रकार जैनाचार्यों के पवित्र और प्राचीन धर्मपीठ इस क्षेत्र में वियुज मात्रा में अब भी धर्मप्राण जैन बन्धुओं के आस्या केन्द्र है। कता और समीत के क्षेत्र में 'करफा' नृत्य के अवर्तक श्री गोपालनी रतनगढ़ तहसीत के 'कड़वारी' गाव में ही आविर्मृत हुए। इस मू-माग पर राठोड़ों के राज्य के पूर्व अनेक समृद्ध जाट जनपद रहे है जिनकी गीरव गावाएँ श्रुतिचरम्पय में प्रचलित है।

शिक्षा धर्म और संस्कृति के उन्नायकों के समान ही यहाँ अनेक ऐसे धनिक पराने भी उत्पन्न हुए है, जिनका भारतीय व्यापार मे अग्रमण्य स्थान है। इनमें बिडला, डालमिया, सिंपानिया, मोदी, पोदार तचा रूंगटा आदि प्रमुख है। इस प्रकार इस-अंप्त मे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रमण्य नररत्न उत्पन्न हुए है, जिनके करण पृत्वी का 'बस्त्यया' नाम हार्यक हिन्द होता है।

'मह-भूमि' के कण-कण में जो सुगन्य है वह अपने आप में अन्हत् और अविस्मरणीय है। इस प्रदेश के सूखे प्राकृतिक सीन्दर्य में अनुपम आकर्षण है संस्कृत जगत् के ख्यातिप्रास मूर्पन्य मनीभी भी विद्याधरणी शास्त्री ने अपने 'हरनामामृत्यमं नामक महाकाव्य में यहाँ के सुनहत्ते सुकोमल वालू रेत के पहाड़ों का मनोहार्स वम्ति निक्य है—काले भूरे खुरदरे सामान्य पहाडों की यह विशेषता कहाँ देखने को नित्ती है ? जितनी इन स्वर्णमय दीवों में, और फिर कभी कभी इन सोनित्या टीवों में से एक ऐसी मीठी, मोहक और मादक महक भी उठती है जो न केवल अपने क्षेत्र को अपितु दूर-दूर तक के क्षेत्रों को अपने चुनवकीय प्रभाव में ते तेती है। प्रत्यस रूप से समक और स्पर्य न होने पर भी यह अपना प्रभाव जता ही देती है। स्वर्शानुभव के प्रचल तो इसके प्रभाव में न होने पर भी यह अपना प्रभाव कि हो।'

मनिवता और चिन्तन की एक ऐसी ही महक 'तारानगर' तहसील के 'गोडास' गाँव में प्रस्कृदित हुई जिसे पहचान के लिए 'श्री भैराराम' नाम दिया गया और अब वे हम सब के श्रद्धेय स्वामी श्री अभागानन्द जी सरम्वती है।

#### पावन कुल

राजस्थान के जाट समाज में 'करबां' गोत्र एक उज्जत और अति आदर योग्य गोत—कुल है। इसके प्रथम पुरुष, जिनके नाम से 'करबां' कुल खात हुआ श्री केसुपाल जी थे। पश्चिमी राजस्थान मे राठीड़ों से पूर्व जाट ठिकाने थे। उस समय सिद्धमुख (सिधमुख) जनपद के आप अधियति थे। माटो की वहियों के अनुसार राजस्थान प्रान्त के प्रमुख सन्त और लोक देवता बाबा रामदेव की सगी बहिन इनकी रादी थी। इस प्रकार बाबा रामदेव के क बहनोई परिहारराय के पुत्र नारहाराम जी आपके पिताश्री थे। इसी कुलते कुल की नीची पीढ़ी में श्री गोडाराम जी हुए हैं जिन्होंने अपने नाम से तारानगर करने के पास 'गोडास' गाँव बसाबा। यह प्राम

<sup>&</sup>quot;30 समर्पित ममान सेथी श्री भैरारामनी आर्य

तारानगर करवे से दक्षिण-पश्चिम में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपनी घोरों की घरती के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसमें सगमग 800 की आवादी है। इसी गाँव से विलकुल विषता एक 'आमा की डाणी' नामक गाँव भी है, इनमें कभी कुछ दूरी थी, अब दोनों एक ही गाँव के दो मोहत्त हैं। इस गाँव में करवा गोत्र के सब से अधिक और उससे बाद सहारण गोत्र के घर है।

'करवां' गोत्र के भाटों की बहियों से प्राप्त कल परम्परा इस प्रकार है :

1. श्री केसपाल जी

2. थी धनियाराम जी

3. श्री देवाराम जी 5. श्री ग्रेमाराम जी

श्री मोडाराम जी

7. श्री भारमल जी 9. श्री गोडाराम जी 8. श्री जागतराम जी 10. श्री प्रहलादराम जी

13. श्री नायाराम जी

14. श्री मोटाराम जी

15. श्री धींवर्सिहराम जी 17. श्री पर्णाराम जी 16. श्री अमराराम जी 18. श्री मोतीराम जी

## जन्म व परिवार

'गोडास' गाँव को बसाने वाले श्री गोडाराम जी की 9वी पीड़ी में श्री मोतीराम जी हुए। ये अपने समय में न केवल अपने गाँव के न्यायप्रिय चीघरी थे अपितु दूरे क्षेत्र में इनकी सहजता, सरसता और परोपकारप्रियता प्रतिख रही है। कोई भी परिचित या अपरिचित कभी भी इनके पास जाकर वाधिल सहयोग और सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता था। ये अपनी मेहनत की कमाई तथा ईपवर पर विश्वस करते वाले कर्मठ इन्सान थे। चीघरी शब्द की सस्कृत खुलाति 'चहुं-धी' से मानी जाती है। अर्थात् जो अगो, पीड़े, ऊपर और नीचे या चारों दिशाओं की स्थिति का अपनी थी (बुद्धि) से निर्णय करे। इस हुटि से आप मिड्य के समाज की संभावित रचना से परिचित थे। अतः ग्रामीज जाती में व्याप्त अधिक्षा, अन्य माववस्था तथा कहियों को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशी तहे। खुआदूत की माववना से उस समय भी आप मुक्त रहे। इसका प्रतस्त उदाहरण आप हारा अपने वालकों की सामान्य शिक्षा के लिए एक नायक जाति के व्यक्ति को रचना है।

इसी महापुरूष की धर्मपत्नी श्रीमती तिल्मी देवी की कोज से अन्तिम सन्तान के रूप में हमारे चरित नायक श्री भैराराम का जन्म विक्रम सवत 1976 की आवाड मुक्ता प्रतिपदा (एकम) को हुआ। श्री मोतीरामनी के कुल छः सन्ताने हुई। तीन सड़के और तीन सड़कियां। सब से बड़ी लड़की "माना' वाई जो दुर्माच्य से वाल विषवा हो गई यी, आजीवन पीहर में ही रही। उसके बाद श्री मालारामजी, इनसे छोटी मानु बाई तथा इनसे छोटी चीमा, ये दोनो ही बहिने सादुलपुर के पास जैतपुरा मौं के एक ही कुत्तीन परिवार में व्याही गई। चीमा वाई से छोटे सुरजाराम नामक पुत्र हुए जिनका शैशावावस्था में ही देहान्त हो गया। सब से छोटे है श्री आर्थ।

समर्पित समाजसेवी सन्त की जीवन-गाथा 31

श्री भैरारामजी के जन्म के छः माह पश्चात् ही दुर्माग्य से श्री मोतीरामजी का स्वर्गवास हो गया और परिवार-पोषण, रोती-चाड़ी का दायित्व आपकी पूच्य माताजी तथा बड़े भाई पर, जो आपसे दस वर्ष ही बड़े थे, आ पड़ा। अतः श्री आर्य का शैशव किस करुणामयी स्थिति में बीता इसका अनुमान सहन ही किया जा सकता है! उस समय इस क्षेत्र में बारानी पेती ही जीविका का एक मात्र साधन थी, किर रेगिरसान में दो तीन साल के अन्तरात से अकाल भी अवस्य पड़ते थे, ऐसी स्थिति में इस सम्मानित कृषक परिवार ने कितना कष्ट सहन किया होगा, इसकी सहन कस्पना

इस कप्टमय और जीवन यात्रा के संघर्ष के समय में जिस अवपूर्ण देवी लिखमी माता ने अपने पूरे परिवार को अपने वैधव्य जीवन की गरिमा को बनाये रखते हुए जिस प्रकार पोशित किया, यह अपने आए में एक महान् तपस्या थी। ऐसी महिमामयी तपस्विनी ममतामयी माता पर सभी को गर्व तो है ही। आज भी उस पुण्य सरणीया की स्मृति में उनके सुपोप्य पुत्रों ने गांव मोडास में उनके नाम से कन्या पाठशाला का निर्माण करा कर सही मायने में अपनी मातृश्रद्धा व्यक्त यंगे है। यह देवी 95 वर्षों तक इस घरा धाम पर रही और अपनी योग्य सन्तानों के महान् कार्यों को प्रत्यक्ष देवती रही। आज उनकी अमर आत्मा अपने ताडले पुत्र 'मैह्न' की सरस्वती-सृष्टि का अवलोकन करती हुई सन्तप्ट हो रही होगी।

#### शिक्षा/संस्कार :

बालक भैराराम जब 7 वर्ष के थे तो उन्हें शिक्षा और सस्कारों के लिए उनकी बड़ी बहिन चीमा बाई के पास उनके ससुयल जैतपुर गांव भेज दिया गया। चीमा बाई का परिवार आर्थिक सम्पन्नता के साथ आर्य समाज के विचारों में संस्कारित भी था। वहाँ आपको सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैदिक सस्कार भी प्राप्त करने का अवसर मिला। लगभग 5 वर्षों तक अपनी बड़ी बहिन और बहनोई की देखमाल मे रहे। इस कालावधि में जो आर्य सस्कार मिल वे ही आगे चलकर आपके आदर्स जीवन में मील के पत्थर प्रमाणित हुए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही अवस्था अच्छे था दुर्भ संकारों की ग्रहण करने ही हुआ करती है। श्री आर्य (स्वामी जी) कमी-कभी स्वय भी इसी बात को बतात है कि मैं आज्ञ जो कुछ भी कर रहा हूँ, उन आर्य सिखानो की बदौलत ही—जिन्हें मेरे बातमन ने उस समय सुना और प्रहण किया था। मुझे अब भी जैतपुर के आर्य समाजी जलते, यज्ञ और भजनीकों से सुने भजन निरन्तर सुम एव समाजोत्यान विषयक कार्य करने की प्रेण देते रहते हैं।

कृषक बातक 9 या 10 वर्ष की उम्र प्राप्त करते ही अपने परिवार के तिए एक बातिग व्यक्ति के समान उपयोगी हो जाता है। येत की रखवाली, पशु जराना तथा अन्य छोटे-मोटे कामों को करने में उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। अत: श्री आर्य जब 10-11 वर्ष के थे तब अपनी माता और बड़े भाई की

<sup>32</sup> समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

चेती-बाड़ी के काम में सहायता देने के लिए वापिस अपने गांव गोडास आ गये तथा पूरी लगन और तत्यरता के साथ घर व चेत के कामों में हाय बैंटाने लगे।

शैतपुर में प्राप्त आर्य समाणी संस्कार तथा पिताणी के समान ही अपने बड़े भाई श्री मालारामणी के शिक्षा के प्रति प्रेम, लगाव व जागरूकता ही धेती की रावजाती व पशुपालन के साथ-साथ विधिवत जीवनोधोगी प्रारंपिक शिक्षा प्राप्ति का हेतु बनी। जित उम्र में इस वय के बालक अपना सारा समय मौजमसती तथा तेत्वकूर में बीताते है उस वात्यावस्था में भी आर्थ अपने अप्रज हारा दिये गये पाठ और पहाड़े याद करते। सायंकाल धेत-धिलहान की सूचना के साथ उन्हें स्मरण किया हुआ पाठ भी सुनाते तथा दूसरे दिन के तिए अध्ययन कार्य भी लेते। दूसरे सगी-सायियों के साथ धेलने-कूदने तथा अलगोजों की मधुर तानों पर सूगने की अपेक्षा बालक भैराराम को पढ़ने में अधिक आनन्द आता था। दस सामान की कभी इच्छा होती तो आर्थ अजनीकों हारा सुनाये गये भागों व प्रेस्त गांति को स्वय गाते तथा जन्द सायियों से भी सहयोग लेते। सरल हिन्दी पाठ्यपुत्तकों को पढ़ने का अध्यास हो गया तो फिर आर्थ समाणी साहित्य की छोटी-छोटी उपदेशात्मक पुत्तके पढ़ने लो। शिक्षा प्राप्ति का यह क्रम विवाह के पूर्व तक निरन्तर चलता रहा। इस अल्य समयाविध में जितना जो कुछ सीचा वही आगे के अध्ययन-अभ्यास का आधार बना।

औपचारिक कहें या अनीपचारिक इस दृष्टि से शिक्षा का कक्षास्तरीय प्रमाणपत्र आपने प्राप्त किया, 1956 ई. मैं। जब आप अपने गाँव के निर्विरोध सरपंच चयनित हुए तब राज्य सरकार द्वारा सभी पचो और सरपंचों से यह आग्रह किया गया कि वह कम से कम प्राप्तिक शिक्षा के स्तर तक की योग्यता अवश्य प्राप्त करें ताकि अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण सावधानी से कर सकें। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उपर्युक्त वर्ष में गाँव की प्राप्तिक शाला में स्वयंगाठी के रूप में आपने कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्मरण रहे उसी वर्ष आपके ज्येष्ठ पुत्र हों, हुनुमानसिंहली भी उसी विद्यालय में कक्षा 2 में अध्ययनरत थे। पिता और पुत्र दोनों का एक साथ परीक्षा देने जाना गाव के सोगों के लिए एक अद्दुमुत आनन्द का विषय सहा!

#### आर्य समाज से सम्पर्क :

अप्रज श्री मालारामजी के कहर आर्य समाजी, देशमक्त, स्वतत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक होने के कारण उनका प्रमाव संस्कार रूप में आप पर पड़ना स्वामातिक या। अतः आप 15 वर्ष की आयु में प्रयम बार 'सुंखुन्न' जिले के 'टमकोर' कर्स में आर्य समाज के जलसे में गये और वहीं आर्य विद्वानों के प्रवचन वाया मजनीकों के जीशीलें मजनों को सुनकर इतने प्रमावित हुए कि आर्य समाज के प्रवारक बनने का पावन शिव-संकर्ट से लिया। वहीं पर आपका पं. दत्त्यमजी

भजनीक से परिचय हुआ जो उस क्षेत्र के एक समर्पित आर्य प्रचारक और प्रभावी वक्ता थे। यह परिचय धीरे-धीरे प्रगाढ़ होता गया और आप दत्त्रामजी के अधिकाधिक निकट आते गये। इनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन में 'सत्यार्थप्रकारा' का गहन अध्ययन किया और अन्य आर्य साहित्य भी पढ़ा। वास्तव में आर्य रिद्धानों की शिक्षा-दीक्षा के आपके गुढ़ श्री दत्त्र्यामजी है। गुरू-शिष्य अपवा संगी-सहयोगी कुछ भी कहें आप दोनों ने मिलकर अपने ग्रामीण अंचल में वैदिक धर्म के प्रचार कार्य का पूब फैलाव किया। आपके इस वैदिक धर्म के कार्य में श्री मनीरामजी आर्य भी जो बाद में विधायक भी बने बड़े सहयोगी रहे।

टमकोर के इस प्रथम जससे के पश्चात् तो श्री आर्य दूर निकट जहाँ कही भी आर्यमाज के समारिह होते अवस्य जाती। इस समारिह के जुछ समय पश्चात् ही झुनुन मे वैदिक प्रवार हेतु आर्य-समाज का एक विशाल जलसा हुआ, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध आर्य सन्यासी एव अनेक प्रचारक आये। तीन दिनों तक चले इस अयोजन मे आप भी समिसित हुए। उसके सस्मरण को मुनाते हुए श्री आर्य ने कहा कि मेरे जीवन मे वैदिक प्रण का सचार टमकोर मे हुआ और मरीर को गित की प्रराण हुंदुनू के जलसे से मिली। इसके एश्चात् तो प्रतिवर्ष जहाँ कही भी इस सस्या के उत्सवादि होते उसमें वे पूरे समय तक संभागी के रूप मे अवस्य एहते। यह कम अब भी ययावत चल रहा है। अभी 78 वर्ष की आयु में सन्यास दीका तेने के पश्चात् दिल्ली में माह फरवरी 1996 में आयोजित 20 दिनों के वानप्रस्थी अम्पात वर्ष में में आप ने माग दिया है जो आपकी जीवन्त जिलासा का सुचक है।

## प्रवल प्रेरक अग्रज श्री मालारामजी

थी आर्य के वास्तविक प्रेरणास्रोत तथा जीवन को सही दिशा देने वाले आपके अग्रज श्री मालारामजी रहे हैं। आप श्री आर्य से 10 वर्ष बड़े थे। शिशा और सस्कारों की दृष्टि से आपने ही अपने अनुज को सेवा-सगर्पण का संस्कार देने के प्राय रुहियों व अन्यविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए 'हारिये न हिन्मत्त की सरास्त्री प्रेरणा दी। आपने सक्लों के प्रति जो दृढ़ता और उन्हें कार्य रूप मे परिणत करने की जो आपार इच्छा शक्ति है वह श्री मालारामजी के व्यक्तित्व की ही देन हैं।

श्री मालारामजी स्वय आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। लम्बा चौडा मस्तक, मोटी मोटी आवे, रोबीला चेहरा, धनी मूछे, गौर वर्ण तथा आवाज में बुजरी तथा सवाई के लिए मर मिटने की तमहा के आप धनी थे। कट्टर समाज सुरामरक, आर्थ विवारों के पक्षार, शिक्षा के प्रचार प्रसार को समाज के विकास की सुरामतने वाले तो आप थे ही किन्तु इसके साथ ही आजादी के दीवाने स्वतन्नता सेनानी भी रहे।

मारतीय स्वातव्य आन्दोलन का शंवनाद देशी रियासतों में बजाने वातों में आप अग्रिम पक्ति मे थे। 1946 ई. में बीकानेर राज्य में जो सामन्तशादी के पिलाफ किसान-आन्दोलन हुआ, उसमें आपने लम्बे समय तक जेल यवणा भी भोगी। देश के स्वतंत्र होने पर स्वतत्रता सेनानी होने के फलस्वरूप आपको सम्मानार्थ ताम्रपत्र भी राष्ट्रपति की ओर से भेट किया गया तथा जीवन पर्यन्त आप स्वतंत्रता सेनानी की पेन्यान भी प्राप्त करते रहे। आपके प्रत्येक कार्य में अनुज भैराराम कभी लक्ष्मण तो कभी हनुमान के समान सहयोग देते रहे। दोनों भाइयों में जो आत्मीय मेह सम्मन्य था वह आजीवन बना रहा। कभी भी जमीन व जायदाद आदि पारिवारिक कारणों से यह स्नेह नहीं दूया। यही स्थिति व सम्बन्य अब आपके सुपुत्र एवं भैराराम जी में भी है। अब भी जहाँ कहीं भी दान व सहयोग रूपेण थन किसी संस्या विशेष व अन्य सामाजिक कार्यों में दिया जाता है तो वह सयुक्त रूप से घोषित किया जाता है।

आपके दो पुत्र है। बड़े श्री दत्तुरामजी जो शिक्षित व धार्मिक विचारों के है, किन्तु मारिरिक विकलता के कारण गाव में ही रहते हैं तथा अविवाहित है। दूतरे पुत्र श्री हरफूलिंसिंह है जिल्हें सारा तारानगर मास्टरजी के नाम से जानता है। आपने सातक कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। पहले राज्य-सेवा में शिक्षक रह, फिर तम्बे समय तक पंचायतों पर निरीक्षक। गत 15 वर्षों से राज्य-सेवा को खेच्छा से छोड़ कर स्वयं का व्यवसाय तारानगर में कर रहे है। राजनीति में सिक्रय होकर जनसेवा में सलग्न है। आपका व्यक्तित्व एव कार्यशैली भी अपने पिता श्री के समान ही है। अपने चावा श्री भैराराम आर्य के सभी कार्यों में आपकी सदैव ही प्रयम सहमागिता रही है। एक अच्छे भरे-पूरे परिवार के आप प्रमुख है। श्री मालारजी का कुछ वर्षों पर्ने ही स्त 1987 में सामाय बीमारी के कारण सर्वास हो श्री मताराजी का कुछ

#### विवाह एवं गृहस्थी

अनेक बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जिनसे उसे अपनी मान्यताओं के प्रति विवित्तता बरतनी ही पड़ती है। श्री आर्य की प्रवत इच्छा रही कि वैदिक सिद्धानों के अनुसार 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के परचात हो प्रस्थाप्त में में के लेक्स्मान में मान्यता तथा तत्कातीन समाज की परम्परा एवं कृपक सकुक्त एतिया में के लेक्स्मान मान्यता तथा तत्कातीन समाज की परम्परा एवं कृपक सकुक्त एतिया में जन-बत की आवश्यकता को देखते हुए आपका विवाह गाँव 'भामासी' के श्री सरदारायमणी सहारण की व्येष्ठ कन्या 'जैसा देवी' के साथ विकास सम्वत 1994 की बैसाख सुदी 3 (अक्षय कृतीया) को सम्मन्न हुआ। इस विवाह की विशेषता यह रही कि सारा वैवाहिक कार्य वैदिक विधि के अनुसार तो हुआ है किन्तु इसके साथ ही तीन चार दिनो तक इस मांगतिक अवसर एर देव-प्रचार, आर्य समाज के प्रचारकों के उपदेश व भजनो का आनन्द भी बारातियों तथा गांव भामासी के लोगों ने उठाया। विवाह के तीन दिन पूर्व अपफा प्रजीपवित संस्कार भी सुआ। दिलत्व ग्रहण के समय विधे संकल्प के अनुसार उस समय है आर किया गया दोनों समय संघोगसत व गायशी लग अब भी अनुवदत चाल है।

इस विवाह के 8 वर्ष बीत जाने पर भी जब प्रकृति ने आएको पितृ-ऋण से मुक्ति का अवसर नहीं दिया तो आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जैसादेवी ने विशेष आग्रह किया कि उसकी छोटी बहिन गोरा देवी के साथ पाणिग्रहण करें ताकि वसबेल में वृद्धि हो। ऐसा ही आग्रह माता लिछमादेवी और श्वसुर श्री सरदारारामणी का भी रहा। सभी के आग्रह व आदेशों का आदर करते हुए आपने द्वितीय विवाह श्रीमती गोरा देवी के साथ वि. सं. 2002 में किया। यहाँ पुण्यमयी 'जैसा देवी' के ममतामयं जीवन के पावन स्मरण में इतना ही लिखना पर्याप्त रहेगा कि यह महान् भारतीय नारी अपने उब भारतीय संस्कारों के अनुसार जीवन पर्यन्त पूर्ण निष्ठा के साथ अपने पति के प्रति समर्पित ही नहीं रही अपितु अपनी छोटी बहिन की सन्तानों के प्रति बंधी ममता व वासत्य बनाये रखा जो एक मां में होता है तथा उन्हें भी सभी का वहीं आदर-सम्मान व प्यार मिला। इस आधुनिक मैत्रेयी का स्वर्गवास दिनाक 27-10-1992 को हुआ। इस ममतामयी मा के चरणों में शतशः नमन।

'श्रीमती गोरा देनी' के विवाहोपरान्त प्रमुक्त्या से वंशवेल पत्लवित, पुणित और फितत हुई। दि. 16-8-1948 ई. को प्रथम पुत्र डॉ. हनुमानसिंह का जन्म हुआ। उसके परचात् ज्येष्ठ कत्या अमरावती का जन्म 1950 मे तथा तृतीय सन्तान व दितीय पुत्र जीतसिंह का जन्म 1953 में एव अन्तिम सन्तान मनोरमा का जन्म 1956 ई मे हुआ।

परिवाद वृद्धि के साथ दायित्व का भार भी बढ़ा। आर्थिक आवश्यकताओं में मी मृद्धि अनुभव की गई। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना समीचीन रहेगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले महापुरुवों का सोच अपने परिवाद तक सीमित न रहने का खामियाजा उनके परिजानों को भोगना पड़ता है। स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक परिवाद इसके उदाहरण है। पर श्री आर्य ने अपने गृहस्य जीवन के वायित्व को भी पूरी निरा और कर्तव्यपरायणता से निमाया। सर्वप्रयम 1946 ई. में परिवाद प्रमुख अग्रज श्री मालाराम के सामन्तज्ञाही ज्ञासन के विरोध में सत्याग्रह करने व जेल जाने पर उनकी अनुपस्थित में आपने घर का दायित्व निमाने के साथ-साथ उनके राष्ट्रीय जागरण के कार्य को भी निरन्तर चालू रखा। गृहस्य-जीवन के दायित्व-निर्वाह पूर्व संपर्य की उन्हीं के कार्य में भी निरन्तर चालू रखा। गृहस्य-जीवन के दायित्व-निर्वाह

'इसके बाद वि. सं. 2010 में जीतसिंह का जन्म हुआ। उसके बाद वि.सं 2014 में मनोहर बाई का जन्म हुआ। इसके बाद चारों भाई-बहिनों की पढ़ाई हुई हुई। साप में तारानगर में आटा-चकी, कुत्तर की मशीन, रूई पींजने का काम शुरू किया।

'गाव गोडास में खेती का काम हनुमानसिंह की दोनो माताजी संमालती थी। साय में मवरलाल पुत्र सुमानाराम सुनार प्राम बुचावास को हाळी राज्यो। 2016 ति में हनुमान ने तारात्मार में कथा। छठी में भरती करायो। उस वक्त तारात्मार में विजली नहीं थीं। तैम्य के ज्याज्यों में ध्वाई करता था। वि.स. 2018 तक आठवी कसा तक तारात्मार में पढ़ाई करी। उसके बाद बागला स्कूल चूक में साइना दिलाई और अमरावती बाई ने मलसीसर जिला सुसुनु में भरती कराई। जीतसिंह तारात्मार में पढ़ता था। और मनोहर बाई ने बगड़ में भरती कराई। इसिलए आर्थिक हालत कमजोर हो गई। मैंने खुद ने व्रत से लिया कि मैं अपना काम खुद करूंगा। आटे की चक्री चलाना, कुत्तर काटना, रजाई भरनी तीनो काम साथ में कर-कर चारों घरों को बचा लिया। जो खर्ची पहले मुक्कित से चलता था, इससे यहत मिली और हिम्मत बढ़ी। उपर खेती और पशुपालन का काम धर्मपत्नी जैसा देवी व गोरा देवी समातती। चून भी पीसा करती। आपस में बहुत प्यार से रहा करती थीं। इसी से मैं सकट में संघर्ष करता रहा और घर-मृहस्थी को निमाया। चारों भाइयों य वहिनों की शादी आवर्ष वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं किया। दहेज लेना व देना, बरात चड़ानी, दिखावा करना यह सब नहीं किया। शादियों में वेद प्रचार करना, परदा रिवाज को बन्द करना, मृत्युभोज छुड़ाना जैसे काम किये। 'खाणी आसा' के स्कूल को प्रइमरी से मिडिल बनवाया। उसके लिए 1963 ई. में डेलिगेशन लेकर जपपुर गया। घरना देकर निडिल स्कूल कराई। ग्राम खोणी आसा में पीर-आफिस युतवाया। अपनी माता लिछमा देवी के नाम से ग्राम गोडास में स्कूल खुलवाया व शाता का निर्माण करवा।'

यह है एक सद्गृहस्य की सघर्ष यात्रा, जिसने अपने आदशों की पालना, चहेरम की पूर्ति व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक, नैतिक व राष्ट्रीय दायित्वों के साम-साम अपनी गृहस्मी के दायित्व का निर्वाह भी किया। यह लगन, ऐसा समर्पण मदा: संकारित होकर ही फलता फलता है।

#### आदर्श शिक्षकों के परिवार के जनक

आदशों की बातें मंचों पर बड़े जोरों से कही जाती हैं किन्तु उनका पालन कता स्वयं ही नहीं करता, ऐसा प्रायः रेखने में आता है। जो कहे वही करें। जैसा है वैसा ही स्वीकार तथा वहीं से आगे यहे यही विकास का सरततम, सीमा एवं सबा मार्ग है। श्री भैरारामजी ने जो सोचा, उसे पहले समझा, पहले तोला, तब फिर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण समाज के सामने रखा। सुचार की प्रक्रिया प्रथमतः स्वय से आरंभ होकर परिवार में से होते हुए फिर समाज में सक्रमित होती है। श्री आर्य ने जो भी सुचार चाहे, वे रूढ़ियत अन्यविश्वासों से सम्बन्धित हों बाहे चार्मिक, शैक्षिक और आर्यिक हों सभी का श्रीगयेश अपने घर से किया। यही कारण है कि जाज उनकी सन्तित—दोनों पुत्र तथा दोनों पुत्रिया, पुत्र-वपुर्ण तथा जागाता आदि सभी का यही एकमात्र आदर्श है—

'पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्व देवताः'

[पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवतागण प्रसन्न होते है]

इन पंक्तियों के लेखक की इस आर्य-परिवार के प्राय: सभी सदस्यों से अनेक बार मिलने व वार्तालाप के अनेक अवसर मिले है जिसके अनुभव के रूप मे निश्चित ही कहा जा सकता है कि सभी के श्रद्धेय है श्री आर्य। सभी को इस परिवार में जन्म

समर्पित समाजसेवी सन्त की जीवन-गांधा 37

तेने या सम्बन्ध होने पर गर्व है। साथ ही यह भी एक सुखद संयोग है कि इस संस्कृति पुरुष की सभी सन्तानें शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक के रूप में ही उत्रति के मार्ग पर अग्रसर हुई है।

श्री आर्य के सबसे बडे पुत्र डॉ. हनुमानसिंहजी वीकानेर के जाने-माने प्रसिद्ध सर्जन है। आप वीकानेर स्थित पटेल मेडिकल कालेज के सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे हैं। आपने 1972 ई. में एम बी. वी. एस. की परीक्षा उत्तीर्ज की। तत्पश्चात् 1976 ई मे एम एस. सर्जरी की डिग्री प्राप्त की तथा एस. वी. पटेल मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉ कस्वां द्वारा शब्द चिकित्सा के क्षेत्र में किये गये अनुसंघानें के कारण ही 1984 में इन्हें एफ. आई. सी. एम. की नेशनल फैलोशिप मिली तथा 1994 में वृद्ध आपु के नागरिकों की शब्द चिकित्सा में दक्षता प्राप्त करने के कारण पुत्तः एफ आई. सी जी. की फैलोशिप से आप सम्मानित हुए। वर्तमान में आप एसोसिएट प्रोफेसर है।

पिछडे वर्ग के प्रति आपका लगाव एवं सेवा भावना अति सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाए चिकित्सा के क्षेत्र में आवे और यसस्वी बने इसकी प्रेरणा के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ छात्र को प्रतिवर्ष 'कावा स्वर्ण पदक' से सम्मानित करने की परम्परा सुरू की है जो अति श्लाघनीय कार्य है। इस स्वर्णपदक के द्वारा अनेक प्रतिभाएं सम्मानित हो चुकी है तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अनेक विकित्सकों को भी सेवा कार्य की प्रेरणा मिलते हैं।

डॉ. कस्वां चिकित्सा-सेवा के अतिरिक्त भी वीकानेर नगर की अनेकानेक सामाजिक, सास्कृतिक तथा शैक्षिक गतिविधियों मे पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। राजकीय अन्धविद्यालय बीकानेर के तो आप अघोषित संरक्षक ही हैं। आपकी सामाजिक सेवा में सहमागिता तथा प्रत्येक रूण व्यक्ति के प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार देखकर एक बार एक उच्च आई. ए. एस. अधिकारी ने डॉ. करवा से कहा कि लगता है कि सेवा के प्रति यह समर्पण आपको वश परम्परा से प्राप्त है क्योंकि बिना आनुवशिकता के इतनी अनयक लगन व तत्परता सभव नहीं। सहयोग व सेवा का स्वरूप तन, मन और वाणी तक ही सीमित नहीं है अपित यथावसर अपेक्षानुसार आर्थिक अनुदान भी किसी संस्था विशेष को देने में आप मुक्त हस्त है। रोगियों के प्रति उनकी उम्र के अनुसार दादा, काकाजी, वेटा, बेटी और माताजी जैसे आत्मीय मधुर सम्बोधनों से रोगियों को बतलाते है इससे कितनी राहत मिलती है यह रोगी ही जानते है। प्रातः से साय-काल तक पूर्ण व्यस्त रहने पर भी मधुर मुस्कान सदैव आपके चेंहरे पर देखने को मिलेगी। यहाँ यह लिखना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि मित्रो, कॉलैज तथा अस्पताल की अनेक समस्याओं को निपटाने में भी आप निरादान है। रोगियों की पंक्ति में अनेक बार ऐसे व्यक्ति भी देखने को मिले है जो अपनी स्वास्प्येतर समस्याओं के समाधान भी डॉक्टर सा. से पूछते है।

अपने गुरुजनो एवं श्रद्धेष व्यक्तियों के प्रति आदरमाव भी आप में कूट-कूट कर भरा है। अपने प्राथमिक शाला, मिडिल और बागला हायर सैकण्डरी स्कूल के अनेक गरुजनों को बड़ी श्राद्धा के साथ स्मरण किया करते है और मिलने पर चरणस्पर्ग किये बिना नहीं रहते। आप अच्छे बक्ता एवं सफल संयोजक है। इस गण के बारे में मैंने जब आपसे पढ़ा तो आपने बड़े श्रद्धा और गर्व के साथ चूरू की बागला स्कल के हिन्दी अध्यापक श्री कुंजबिहारीलातजी का नाम लिया कि यह सब उन्हों के व्यक्तित्व की कृपा है। श्री विहारीजी चूरू नगर के एक सर्वमान्य आदरणीय शिक्षक और लोकप्रिय मधुरभाषी वक्ता और कवि थे। गहजनों के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा के आप धनी है।

अपने पञ्च पिताश्री द्वारा स्यापित वैदिक कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य में लाओं की सहायता की तथा गत वर्ष 9 अगस्त 1995 को सगरिया विद्यापीठ मे थी आर्य के सम्मानार्थ जो ग्यारह हजार की राशि उन्हें भेटस्वरूप दी गई उसमे अपनी तरफ से तीस हजार और मिलाकर 41 हजार की धनराशि वैदिक कन्या छात्रावास को पिताश्री की इच्छा अनुसार समर्पित की तथा अक्टूबर 1995 ई. में 'आशा राजी। में जब पार्चिक शाला के माध्यमिक स्तर तक पोवत होते पर हकावत हजार रुपयों की सहायता निधि भेंट की। यहाँ यह भी लिखना आवश्यक है कि 'ढाणी आशा' में सैकेंग्डरी कक्षा युलवाने में शिक्षा निदेशालय बीकानेर के मुख्यालय में आपको निदेशकजी से अनेक बार मिलना पड़ा तथा बातचीत के लिए कई बार घंटों तक प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। यह सब मैंने स्वयं देखा है। वे अपने पुज्य पिता श्री के प्रति कितने गहन श्रद्धावान एवं समर्पित भाव रखते है यह आपके द्वारा लिखित इस गन्ध में मंदित आलेख से स्पष्ट है कि डॉ. करवां की यह सेवा सकत्पना भविष्य के आपके महान व्यक्तित्व के उभार की निश्चयात्मकता की सचक है।

डॉ. कस्ता के दो कत्यार्षे तथा एक पुत्र है। वडी सड़की कुमारी डॉ. सुमीता भी अपने पिता के समान ही प्रतिभासम्पन्न है। डॉ. सुमीता ने प्रथम वर्ष वी.डी.एस. में गोल्ड मैडल तथा तीन विषयों में विशोष योग्यता 1994 ई. मे प्राप्त की तथा रूरल हेण्टल कालेज लोनी, अहमदनगर, पूना विश्वविद्यालय से मेटेरियल साइन्स में 78.6% अंक प्राप्त किये। फिजियोलोजी तथा एनाटोमी डेण्टल मेटेरियल मे प्रथम स्थान प्राप्त किया। सत्र 1995 ई में भी द्वितीय वर्ष वी डी.एस. में गोल्ड मेडल एवं पैयोलोजी में विशेष योग्यता प्राप्त की। आपकी अन्य दोनों सन्तान सुमेश और सपना भी प्रतिभा सम्पन्न एव अध्ययनशील प्रवत्ति के है।

डॉ. सा. की पत्नी श्रीमती विमला झुंझुनू जिले के शोभा का बास के सेवानिवृत्त आदर्श प्रधानाध्यापक श्री तनसुखराय मेहला की सुसंस्कारित लड़की है। जिसे इस परिवार की ज्येष्ठ पुत्र वधू होने का सौमाग्य मिला है। श्रीमती विमला शान्त और सरल स्वमाव की कर्तव्यपरायण महिला है।

श्री भैराराम के द्वितीय पुत्र श्री जीतसिंहजी सरदार शहर में एक प्रतिष्ठित शिक्षा सस्यान मे अध्यापक है। शिक्षा के प्रति समग्र रूप से समर्पित श्री जीतसिंह की पत्नी श्रीमती सत्यभामा भी इसी कस्बे में उब माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय की प्राध्यापिका है। श्रीमती सत्यभामा दूधवा-पात के निवासी श्री भूपराम जी मेहा की पुत्री है। मेहा परिवार भी दूधवा-पात में एक समान सुधारक तथा शिहानुतमी परिवार है। यह शिक्षक दम्पती सरदार शहर में अपनी कर्ताव्यपरायण्ता के लिए सभी के आदर के पात्र है। आपके एक पुत्र राहुंत तथा दो कन्या सीमा, प्रियंका है। दोनों ही बालक प्रतिभागाती है।

थी आर्य की बड़ी लड़की थीमती अमरावती का विवाह जैतपुर के निवासी थी अदारामणी ओला के सुपुत थी जसवन्तिस्तिणी के साथ हुआ। थी सिंह इसी गाँव मे राजकीय विद्यालय मे अध्यापक है। इनके एक लड़का और तीन लड़कियां है। लड़का गुल्कुल झहबर में पढ़ता है। इनका परिवार आर्य समाणी है।

दितीय लड़की श्रीमती मनोरमा है जो सुद्धुनू जिले के दीलसर गाँव मे श्री हुक्मारामजी कपूरिया के सुपुत्र श्री ध्यारेलालजी को ब्याही है। ये दोनों पति-पत्नी भी श्रीद्वारगढ़ में राजकीय विचालयों मे शिक्षणरत है। इनके तीन लड़के हैं। इस प्रकार शिक्षा के लिए समर्पित इस शिक्षक परियार पर किसे गर्व नहीं होगा किन्तु इन सब के निर्माता और जनक श्री शैरारामजी आर्थ ही है।

वैदिक सिद्धान्तों के निर्देशानुसार व्यक्ति के जीवन की सार्यकता शास्त्र निर्देश तीनों क्यों (पितृ-क्या, ऋषि-क्या और देव-क्या) से मुक्ति ही है। श्री आयें ने प्रथम क्या की मुक्ति के लिए जो संपर्व और प्रयत्न किये उसका सुफत सब के समस है। जिस लगन एवं निष्ठा के साथ इस क्यामोचन के प्रयत्न किये उससे भी अधिक तीव्रता एवं प्रवदाता के साथ शेष दोनों क्यों से मुक्ति के लिए भी प्रयास्पत है। इस दिशा में आपकी लम्बी यात्रा अनेक पथ बाधाओं, पड़ावों, सपत्रों एवं सफतता की कहानी है, जिसके मूल में श्री आर्य की लगन, निष्ठा, विश्वास, सेवा-मावना, विवेकपूर्ण निर्णय और उपेशिस तथा महत्त्वहीन माने गये मृतपूर्ण उसका की के सम्पन्न करने का उनका निक्चय है। बस्तुतः उनकी जीवनी शिक्षा, समाज सेवा एवं राजनीति के क्षेत्रों में किये गये कार्यों का ब्रिम्पी आयाम है।

#### शिक्षा

पं. तसूरामणी श्री मैरारामणी आर्य को आर्य-ग्रन्यों का अध्ययन कराने वाले शिक्षा-दीक्षा गुरु रहे हैं। उनका ख्या का जीवन भी बड़ा उदारा और वैदिक विचारों के प्रचार प्रसार में बीता था। आर्य सामाजी उपदेशकों में विद्यानों के प्रति उस समर्पण तथा विचय वस्तु को समझने की तर्क तथा विवेक दृष्टि होती है, वह श्री दत्तुरामणी में था। अतः उन्होने श्री आर्य को विचारों में प्रखरता और सम्हता लाने के लिए सत्यार्यप्रकाश के साथ-साथ अन्य वैदिक ग्रन्यों के अध्ययन मनन की भी प्रेरणा दी। इन प्रन्यों के पठ और चिनतन के फलावहूस्य श्री आर्य को यह प्रतिति दुर्द कि सार्ये उस्ति जाई कि सार्ये उस्ति का उन्हों के लिए शिक्षा की प्रमम आवश्यकता है। विस्ति की सर्वाधिक उपेक्षित भी है अतः उनके लिए शिक्षा की प्रमम आवश्यकता है।

<sup>40</sup> समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

इस विचार से प्रेरित होकर संगरिया के सन्त स्वामी केशावानन्दजी का अनुकरण करते हुए सन् 1945 ई. में अपने गांव से कुछ दूर खालते के गांव 'डाणी आशा' में प्राथमिक शाला आरंग कराई, क्येकि सामन्तशाहि के उस युग में 'गोडास' के जागीरदार ने अपने गांव में विचालय छोलने की अनुमति नहीं दी थी। 1965 ई. में सर्त्रंच धनने पर आपने गोडास में भी स्कूल युत्वाया। अपने सर्त्रंच के कार्यकाल में शिक्षा के औपचारिक और अनीपचारिक दोनों ही स्वरूपों के व्यापक प्रसार में बहुत योगदान दिया। सूल चलो अभियान के तो आप सर्वेसर्वा ही थे। दिन-रात एक करते प्राप्ता चन्युओं को अपने बालकों को शालाओं में प्रदेश कराने की प्रराण दी। आज उस क्षेत्र के सुशिक्षित, अच्छे-अच्छे पदो पर आसीन अनेक युवकों की शिक्षा की सुहरूआत आपकी सर्देरणा से ही हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की सक्रिय प्रराण आपको स्वामी केशावानन्दजी से मिलती रही। संगरिया विचारीट के प्रत्येक जलसे में आप कार्य की स्वाम करी स्वाम स्वामी केशावानन्दजी से मिलती रही। संगरिया विचारीट के प्रत्येक जलसे में आण कार्य के।

प्रिक्षा के इस संस्कार को एक आदत, स्वभाव एवं घुट्टी के रूप मे जन-जन में स्थायी रूप से पहुँचाने के कार्य को आपने बहुत महत्त्व दिया। अपनी पूज्य माताजी की पुण्य स्मृति में 1965 ई. में, उनका स्वर्गवास होने पर गोडास में कन्या विद्यालय का भवन भी स्वर्य बनाकर दिया। इस प्रकार नारी शिक्षा के प्रचार का श्रीगणेश अपने घर व गांव से ही किया। यह कार्य का पहला चरण या तो तारानगर का वैदिक कन्या छात्रावास स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आपके चिन्तन की क्रियान्विति का पहला पड़ाव माना जा मकता है।

केवल मात्र 8 ग्रामीण बालिकाओं को लेकर 1989 ई. में आरंभ किया गया यह वैदिक कन्या छात्रावास अनेकानेक विद्य बाधाओं का सामना करते हुए संघर्ष व सत् संकल्प का सहारा लेकर आज पन्द्रह लाख से भी अधिक की धनराशि से बना 22 विशाल कक्षो बाला यह कन्या आबास है जिसमें 125 ग्रामीण अन्तेवासी छात्राओं के लिए शिक्षण, पोषण व चरित्र निर्माण की व्यवस्था है। अब 'स्वामी अभयानन्द सर्सतती वैरिटेबल ट्रस्ट वैदिक कन्या छात्रावास तारानगर' के नये नाम से ट्रस्ट पंजीकत कराकर उसे इस छात्रावास के विकास का दायिन्व सीधा गया है।

श्री भैरारामणी का यह साकार स्वप्न राजस्थान में अपने प्रकार का एक अनुपम संस्कार केन्द्र है, जहीं आधुनिक शिक्षा से सम्पन्न होती हुई बालिकाएं भारतीय संस्कृति और सम्यता के प्रति भी आस्थावान बन रही है। स्त्री शिक्षा को मानव कल्याण तथा समाजीत्यान का सर्वोत्तम आदर्श मानकर श्री आपने इसी पुनीत कार्य में अपने आपको पूर्ण निष्क के साथ समर्पित कर दिया है। छात्रावास की दैनिकवर्या गरुकल पद्धति पर है। यथा—

- प्रातः सायं सामृहिक सन्ध्या एवं वैदिक मंत्रों का उचारण।
- # साप्ताहिक हवन।
- सात्विक भोजन की कम लागत में व्यवस्था।
- जातिगत भेदभाव से मुक्त होकर सभी के प्रवेश की सुविधा

- अत्मरक्षा की पूर्ण शिक्षा।
- शिक्षाशास्त्रियो एव सन्तो के प्रवचनो का समय समय पर आयोजन।
  - वैदिक पर्वो एवं उत्सवो को सोल्तास मनाने की प्रेरणा।
    - \* प्रारंभिक गृहोपयोगी चिकित्सा, पशु चिकित्सा एवं कृषि की जानकारी।

यह संस्कार केन्द्र निरचय ही भारतीय नारी के वास्तविक गौरव-वर्द्धन में सहायक है।

#### सामाजिक क्रान्ति में सहभागिताः

मसता कद, छरहरा वदन, सोम्य; पर ओजस्वी ग्रुप-मुद्रा, हतके-हतके पिचड़ी केया, घुटनो तक घोती, हाय से चुना और सिला धादी का कुरता और देती पगरखी, इस बाहरी डीलडोल व पहनावे से श्री आर्य चाहे प्रशायी नहीं दिखते हो पर इस सरल सामान्य परिवेश में कितना उद्युद्ध, कर्मशील, सेवामांवी तथा उद्यगी व्यक्तित्व छिपा है, इसकी यमार्यता उनके कृतित्व को देखने पर सामने आती है। उन्हें 'तारानगर का गांधी' कहा जाता है। यह सम्बोधन उनके प्रति समाग के जन-जन की सम्मानमधी भावना का सचक है।

आर्ध-समाज की परम्परा के अनुरूप आपने जन-जन से सम्पर्क करने और जन पर अपना वैचारिक प्रभाव डालने के लिए जहाँ आर्ध प्रन्यों वेद, रामायण तथा महाभारत आदि तथा अन्य आर्ध समाजी साहित्य का अध्ययन किया, वहीं प्रमीण जाने में आर्थसमाजी विचारों के प्रचार के लिए उनमें सामाजिक चेतान के जमाने के लिए संगीतमय भजनों के माध्यम बनाना भी उचित समझा और इशी कार्य की समग्रता से तिप्यत करने के लिए आपने संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की संगीत की माध्यम विचारों के उस्मा भी प्राप्त की। संगीत की मधुरतान व स्वर तहरी के साथ ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पक्ष्यन बनाते हुए वैदिक परम्परा के अनुरूप आप सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में लग गये।

धार्मिक संस्कारों की अलख जगाने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने, कुरीतियों को मिटाने, नारी जाति के गौरव को बढ़ाने, खुआरूत मिटाने व हिन्दी भागा का प्रचार करने में भी श्री आर्य क्षारी पीछे नहीं रहे। आज भी श्री आर्य हारा 15-20 वर्षों पूर्व अपने क्षेत्र में वैदिक विधि से हरिजन समाज में विवाह तथा अन्य नामकरण सस्कार आदि जिन सैकड़ों परिवारों में कराये गये थे, वे सभी परिवार आपके प्रति कृतज्ञता का माव रखते हैं। जहाँ तथाकथित उच कुसीन ब्राह्मण जाने में सक्कोव व पृणा करता था वहाँ सभी कार्य श्री आर्य ने सम्पारित करा हरिजन बन्धुओं के संकोव को जीता। 'मृत्यु-मोज' जैसी बुरी प्रथा को मिटाने के लिए इन्हे छड़िवारियों से कड़ा मुकावरात करना पड़ा। किन्तु साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीवियों का अवसएनुकूल सहारा लेकर श्री आर्य ने सत्व विजय प्राप्त की।

वैदिक धर्म शास्त्रानुसार जहाँ मृतक का अन्तिम सस्कार होता है, वहाँ विता के पास ही चार पटों तक पृत तथा हवन सामग्रियों से मंत्रोबारण सहित आहुतिया 42 समस्त्रि समाज सेवी श्री भैरासमनी आर्य टेकर पर्यावरण शक्ति की जाती है। श्री आर्य ने इसका आरभ अपने गांव गोडास से करके आस्पास के अनेक गाँवों में इसका प्रसार किया जो अपने आप से श्रेष्ठ कार्य है। ऐसी शास्त्रीय विधि व्यवस्था गाँवों में तो दर शहरों में भी जहाँ कर्मकाण्डी विद्वान शह संस्कार कराते हैं. देखने को कम ही मिलती है।

राजस्थान में सखाडियाजी के मध्यमंत्रित्व काल में चरू नगर में आर्यविधि से एक पंचकुण्डी महायज्ञ सम्पन्न हुआ था। उसमें श्री मोहनलाल संचाडिया स्वयं आये हो। एस कार्य में श्री आर्यजी की विशेष मंक्रिय सहभागिता देखकर मायमंत्री बडे प्रभावित हुए और इन्हें किसी भी प्रकार के विकास कार्य में सहायता प्राप्ति हेत सीधे सम्पर्क की छट दी तथा इनकी कार्यशैली की बडी सराहना की।

आप छआछत मिटाने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करने को सदैव तत्पर रहे हैं व उसमें सफल भी रहे है। इस प्रसग की एक घटना को अब भी तारानगर तहसील के लोग नहीं भूले है। धीरवास, तारानगर तहसील का एक बड़ा गांव है। वहाँ के सवर्ण जाति के लोगों ने हरिजनों पर गांव के जोहड़ से पानी लाने पर रोक लगा दी। सवर्णों और असवर्णों के इस विवाद को सदा-सदा के लिए समाप्त करने के लिए श्री आर्य ने हरिजत बन्धओं का एक विशाल हरिजन सम्मेलन वहाँ आयोजित किया। तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के एक प्रभावी सदस्य श्री सम्पतराम वहाँ आये और दोनों वर्गों के मिखया लोगों को एक मंच पर लाकर यह विवाद समाप्त करा दिया। श्री आर्य की दरदर्शिता एव समस्या के समाधान की इस प्रेजी की सभी ने सराहता की।

शराबबन्दी के लिए जन चेतना का कार्य तो वर्षों से गांव-गांव मे करते ही रहे किना इसे आर्यसमाज की ओर से एक व्यापक आन्दोलन के रूप मे भी प्रान्त के अनेक करवों और गावों में आर्य विदानों तथा संन्यामियों के साथ भ्रमण कर मकिय किया तथा जनमानस को जगाया। राज्य सरकार को भी इस सामाजिक और मनुष्य का सर्वनाश करने वाले दर्व्यसन के खिलाफ कानन बनाने के लिए मार्च 1995 मे प्रान्त की राजधानी जयपर में अपने सैकडों साथियों के साथ धरना दिया। इस शराबबन्दी हेत प्रान्त के मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत को जो जापन दिया उसमे स्पष्ट माग व घोषणा की गई है....

'यह शराब राजस्थान की भूमि में नहीं चलेगी। हम ऋषि-मृनियों की सन्तान है अतः रामकृष्ण, बृद्ध, महावीर और ऋषि दयानन्द की भिम पर शराब नहीं चलेगी। इसकी बन्दी के लिए हम मर मिटने को भी तैयार है। मीरा, सूरजमल और दाद के इस प्रान्त से ही शराबबन्दी का आप श्रीगणेश करें।

वैदिक धर्म प्रचार द्वारा सामाजिक जागति उत्पन्न करने के किसी भी अवसर को आपने हाथ से नहीं जाने दिया। अपनी 15 वर्ष की आयु में जब प्रथम बार गांव 'टमकोर' में आर्य समाज के जलसे में आपने भाग लिया था, तब से जहाँ कही भी, समर्पित संमानसेवी सन्त की जीवन-गार्था 43 जब भी आर्य समाज के उत्सव होते है, चाहे वे हरियाजा प्रान्त में हो या दिल्ती में, उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में, आप जाते हैं तथा उनमें सामाजिक चेतना हेतु पारित प्रस्तावों की क्रियान्यिति अपने क्षेत्र में करने हेतु अवश्य प्रयत्न करते हैं। अपने गाव, तहसील तथा आस-पास के अनेक गांवों में आर्य समाज के जलते, प्रचारकों के प्रवचन एवं भजनीकों के जोशीले भजन आप सदैव कराते रहे हैं। तारानगर करने में अपने निकटतम मित्र एवं आर्यसमाजी हों, ओम प्रकाशजी गुप्ता के सहयोग से आर्य समाज की स्थापना की, जो अब इस क्षेत्र का प्रेरण केन्द्र है। इस फ्रकार स्वामी दयानन्द के विचारों के अनुरूप समाज के मवनिर्माण में श्री आर्य सदैव सतत सलान रहे हैं।

#### राजनीति के क्षेत्र में

विश्वा, समाज और गृहस्य धर्म सब के सम्यक् निर्वाह के लिए राजनीति के क्षेत्र में स्वतन्त्र तथा स्वस्य चेतना के साथ सुव्यवस्या की आवश्यकता रहती है। श्री आर्य ने इस क्षेत्र में शुद्धिकरण की आवश्यकता अनुभव की तथा समय की मांग के अनुसार यथाशक्ति सक्रिय भी हुए। स्वतन्त्रता के पूर्व सामन्त्रशाही के विरोध में अग्रज के जेल जाने की घटना से इस क्षेत्र में विशेष सक्रियता के साथ इनके प्रोध्यात करने का मानस बना। वे भाई की जेल-यात्रा में उनके घर-परिवार व विवार-चेतना की रक्षा में सवत संलग्न रहे।

राज्य में पंचायत राज्य होने पर आप प्रथम बार तो अपनी पंचायत के निर्विरोध सरपंच चुने गये और फिर तीन बार बहुमत से सरपंच निर्वाचित हुए। अपने सरपंच के कार्यकाल में अधीनस्य गांवों में सहकारी सहायता से प्राथमिक शालारे कुए, जोड़त तथा कवी-बही सहके का निर्माण कराया। इसी कम में पहुम्बरत हुए। बार तथा कवी-बही सहके का निर्माण कराया। इसी कम में पहुम्बरत हुए। तथे कि सूचिया पर जो अतिक्रमण है। रहे थे उनका सहायत विरोध कर अतिक्रमण है। उत्तर में सफत रहे। अतिक्रमण है। रहे थे उनका सहायत विरोध कर अतिक्रमण है। उत्तर पर्वाच की जोड़ की जमीन पर कुछ हायार्थी तत्वों ने कका कर लिया तथा बीड़ की जमीन को भी सुनियोजित हंग से दबाने की योजना बनाने तरो। इसे हटाने के तिए श्री आर्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। 4 वर्षों तक राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर भी जब तारानगर करने के तरकारीन तहसीलदार के असहयोग के कारण सफलता नहीं मिली तो 21-10-88 को जिलाधीग कार्यातय चूक के समझ सिकड़ों ग्रामवासियों के साथ परना दिया और राज्य विधानसम्म में भी किसान विधायकों हारा प्रशन उठाया गया और अन्त में उस अतिक्रमण को हटवाने में सफत हुए।

ग्रामीणों को उन्नत बीज उपलब्ध कराकर अन्न के अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित किया, एतदर्थ कृषि कार्यों में नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने और कराने के तिए स्वय तथा अन्य किसान भाइयों के साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित कृषि 44 समर्पित समाज सेवी भी परिप्रामणी आर्य शिविरों में संभागी बने! तारानगर तहसील का कृषक वर्ग इन कार्यक्रमों की सहमागिता के लिए सदैव आपका आभारी रहेगा। आपके सरपच के कार्य-काल में ही राजस्थान प्रान्त के चार सी पचों-सरपंचों एवं प्रमुख किसानों का एक दल भारत प्रमण पर भी गया। उसमें आप भी शामिल थे। इस भारत दर्शन याता में देश के विभिन्न प्रान्तों के अनेक विकास कार्यक्रमों के स्वरूपों को देशने का आपको अवसान मिला। यह अनुमव भी आर्यकी के लिए बड़ा उपयोगी रहा क्योंकि एक देशमक्त को अपने देश के विराट रूप को देशने का मीना मिल जाता है तो उसे भगवान के साक्षात्कार के समान आनन्द प्राप्त होता है।

15 वर्षों तक सरपंच का गुरु दायित्व वहन करने के बाद आप पंचायत समिति तारानगर के एक सदस्य और उप प्रधान निर्वाचित हुए। सन् 1967 ई. तक पंचायत समिति के सदस्य के रूप में समिति के क्षेत्र के गांवों में साक्षरता, शिक्षा प्रधान हुए। होने प्रवादित समिति के सेत के नांवों में साक्षरता, शिक्षा प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को भी सुपारने के तिए निरन्तर प्रयानशील बने रहे। प्रमोत्थान की अनेक योजनाओं की क्रियानिति उसी प्रकार पूरे पंचायत विमित्त क्षेत्र में की, जैसे अपने सरपच के कार्यकाल में अपने पंचायत क्षेत्र में की थी। किन्तु विकास-गंगा के मंगीरय ने जब देया कि पंचायत समिति से दूषित यजनीति तथा भ्रष्ट तत्त्वों का समावेश हो गया तो आपने सदस्यता से तथा पत्र दे दिया।

पंचायत समिति के सदस्य के रूप में आपका कार्य अन्य सदस्यों से श्रेष्ठ तथा अधिक प्रमावी रहा। तत्कातीन विकास अधिकारी आएके कार्य करने की शैली व प्रमाव एवं कार्य-कमता से प्रमावित रहते थे। मेदमाव रहित व्यवहार, सवाई के प्रति असल आग्रह तथा तिहान के प्रति निष्य में आप सेव अडिग रहे। सरपत्र और पंचायत समिति के सदस्य के रूप में आप द्वारा किये गये प्रामीण विकास के कार्यों को आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं और वे सदस्यों को प्रेरण देने के लिए उदाहरण स्वरूप माने जाते हैं। राजनीति की उठा-पटक में आप कभी भी सिमितित नहीं हुए। यही कारण है कि उस समय से लेकर आज तक जिला स्तर के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तथा मुख्यमंत्रियों तक ने आपको सम्मान दिया है। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन राजनीतिक दायित्वों का वहन करते हुए भी आपने अपने वैदिक मिशन को विस्मृत नहीं किया। णहाँ भी गये, जब भी बोले संस्कारों की ही चर्चा ही। इवत पिन्तन ही किया। णहाँ भी गये, जब भी बोले संस्कारों की ही चर्चा ही। इवत पिन्तन ही किया। णहाँ भी गये, जब भी बोले

भूदान यज्ञ में गोकुल माई मह के साथ गाँव-गाँव में घूमकर उस पुनीत कार्य में सहयोग किया। भट्ट जी श्री आर्य की कार्यकुशलता, कमेनिचा तथा सतत कार्य परायगता से बड़े सन्तुष्ट हुए तथा अनेक बार अनेक समाओं में कहा कि कार्यकर्ता हो तथे भीरवायन आर्य देवता हो। यदि प्रत्येक ग्राम में एक-एक भैराराम मिल सके तो गाव में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तारानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा करने में चलाये गये सन्द्यता अमियान में आपकी भागीदारी सराहनीय रही। कांग्रेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जागरण के कार्य में आप श्री कुंभारामजी, श्री दौलतरामजी सहारण, श्री शीशरामजी पूनिया, श्री मनीरामजी आर्य, श्री चन्दनमत जी बैद, मास्टर दीपचन्दजी कस्ता आदि के निकटतम साथियो में रहे है तया अन्य स्वतन्त्रता तेनानियो में आपके सहयोगी साथी अग्रज श्री मालारामजी के साण, दूधवाखारा के श्री गणपतजी श्री हतुमानसिंहजी बुडानिया, श्री सावतराम, श्री मानाराम पचार, श्री चोलाराम करवां. श्री सहीराम सथार आदि प्रमृत्य है।

थी मनीरामजी आर्य पूर्व विधायक, जिनका जीवन भी एक संपर्वशील कृषक पुत्र की जीवट गाया है, आप से 10 वर्ष बड़े होने पर भी स्वय आर्य समाजी भजनीक होने के कारण आपके वैदिक प्रचार के कार्यों में प्रेरक भी रहे तथा साथी भी रहे। थी मनीरामजी आर्य की जीवन-यात्रा की क्या भी बड़ी रोचक तथा सध्यों से भरी क्रांति-गाया है। यदि उनके जीवन वृतान्त को प्रकाश में लाया जावे तो आज की युवा पीढ़ी को बड़ी रेरणा मिल सकती है। ऐसे महालू व्यक्तित्व के घनी भी श्री आर्य के प्रति अत्यन्त सेहमात रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों की निकटता के कारण ही राजनीति की उवड-खावड पपरीती राह थी भैराराम आर्य की गृति को न रोक सकी और न उनके उन्नत्व चरित्र को किंचित् मात्र भी कलुपित कर सकी। अपनी इत आदर्श स्वच्न छावे के कारण इस क्षेत्र के कार्यकर्ती की लिए आप प्रेरक पुरुष है।

#### ऋषि परम्परा के वध वर

श्री शैराराम आर्य एक कर्ममोगी के रूप मे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के सार्यक बनाने में लगे रहे। बचपन में पशु चराना हो या अक्षर ज्ञान प्राप्त करना हो, येती करना हो या कुआ योदना हो, इंटे बनाना हो या घर बनाना, चक्की बताना हो या रूप विजान, सरपच का कार्य करना हो या पचायत समिति सदस्य का काम हो त्या गृहस्य मा निमाना हो या समर्पित कार्यकर्ती बनना हो, इन सभी दायितों के सममान से निमाया। एक अनुन के रूप में अग्रज के प्रति श्रद्धानिश्यत भय और परिवार के मुखिया के रूप में सब के प्रति कर्त्या, दायित्व बोच उनमें सब सन्त के प्रति कर्त्या, दायित्व बोच उनमें सब सन्त के दर्शन करता है, जो अपने कर्राया वातन को ही धर्म, पूजा व सेवा मानकर चलता है। यह सब चिन्तन तो अनेक विशिष्ट जानो में भी पाया जाता है। किन्तु भी आर्य के सक्तरों में वैदिक परम्पराओं का प्रभाव बहुत गहरा है, जिसमे मानव जीवन के तिर आश्रम व्यवस्या प्रमुख है। ब्रह्मवर्ग, गृहस्य और वाननस्य आश्रमों को तो इन्होंने निर्मारित इन-नियमों की पालना के साथ जी तिया। आग्रु के चौर्य आश्रम के तिर निर्मारित इन-नियमों की पालना के साथ जी तिया। आग्रु के चौर्य आश्रम के तिर निर्मार क्षार का क्षार के उनका चिन्तन उन्हों के श्रन्दों में इत प्रकार है -

'मन बार-बार यह कह रहा है कि आर्यव्रत का पूर्ण पालन करते हुए अपना जीवन सफल करो। अब वानप्रस्य की अवस्था पूर्ण हो चुकी है अतः वर्षि परम्परानुतार सन्यास व्रत धारण की प्रवल इच्छा हो रही है। किन्तु जब भी इस विषय मे परिवार के सदस्यों, बन्धुओ, मित्रों व सहयोगियो से अनुमित हेतु चर्चा करता हूँ तो सभी विरोध करते है। अतः ऐसी स्थिति में स्वयं को ही इस शिव सकल्प की पर्ति हेत अग्रमर होना पड़ेगा।'

इस सम्बन्ध में इन पंक्तियों के लेखक का भी यही अनभव है कि जब मै स्वामीजी (श्री आर्य) के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने तथा बाजावाम की प्रत्येक गतिविधियों को निकट से देखने नारानगर गया तब तीन दिनो तक स्वामीजी के सान्निध्य का लाभ मिला। उस समय अनेक प्रसगों में अपने इसी मेकल्य की पर्ति हेत जन्होंने सकेत दिया था। तत्प्रज्ञात गत वर्ष 9 अगस्त 1995 ई को गामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में आपका अभिनन्दन होने जा रहा था। उस समय अभिनन्दन से पर्व किसी कार्यवश वे बीकानेर आये। मै दर्शनार्थ उनके पत्र डॉ. हनुमानसिंह करने सा के आवास पर पहुँचा। उस समय वातीलाप में बडे आग्रह के साथ उन्होंने मुझ से कहा कि सारस्वतजी मेरी दो इच्छाएं है उनकी घोषणा 9 अगस्त को आयोज्य समारोह पर मै करना चाहता हैं। प्रथम संन्यास की तथा द्वितीय जो भी सम्मान-स्वरूप धन-राशि मुझे मिले उसे दुगूनी कर वैदिक कन्या छात्रावास को देना। इन दोनो कार्यों के लिए आप डॉ. हनमान को सहमत करावे। मै स्वयं डॉक्टर से इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहता तथा यह भी आदेश दिया कि यह सब मेरे यहाँ से जाने पर ही कहें। डॉ. कस्वां ने धन-राशि तो तिगनी कर दी किन्तु प्रथम इच्छा के लिए सारे परिवार की अनिच्छा बताते हुए गुज से ही इस विषय में उन्हें पुनर्विचार हेतु पत्र लिखाया। मैंने श्री आर्यजी से अपने पत्र में यही आग्रह किया कि आप मानसिक रूप से तो संन्यासी ही है किन्तु अभी ध्वेतवेष के स्थान पर भगवा वस्त्र धारण नहीं करें तो उत्तम है क्योंकि कन्या छात्रालय के रुके हुए कुछ कार्य आने वाले तीन चार वर्षों में आप ही के द्वारा सम्पन्न हो सकते है अत: तीन चार वर्षों तक हमारी प्रार्थना स्वीकारें। श्री आर्यजी ने मेरे पत्र को पढ़ा तथा कछ मस्कराकर पत्र रख लिया। उत्सव पर जब सन्यास की घोषणा नहीं की तो हम सब आइवस्त हो गये। किन्तु एक माह पश्चात् ही डॉ. कस्वांजी का फोन आया कि गुरुजी, आप घर पघारें एक नई सचना है। मै उनके आवास पर पहेंचा। डॉ. साहब ने एक पत्र मेरे हाथ में दिया। पत्र पढ़ा। पत्र श्री यशवन्तसिंहजी एडवोकेट का था। उन्होंने भादरा से पत्र लिखा था। यह पत्र क्या है एक परिवार की गरिमा का दस्तावेज है अत: उसे यों का यों ही प्रस्तत कर रहा है---

भाई डॉ. हनुमानसिंहजी ! सस्तेह नमस्कार।

आपका परिवार हमारे क्षेत्र मे वैदिक परम्परा और मर्यादा का अनुपम आदर्श है। आपके प्रातः स्मरणीय पून्य पिता श्रद्धेय चौधरी श्री भैरारामजी आर्य के दर्शन सीभाग्य से महर्षि दयानन्द सरस्वती की जागृत चेतना के साक्षात्कार की अनुभूति होती है। उन्होंने 12 सितम्बर की सार्य अपने अनुयायियों सहित स्वामी केशवानन्दजी की तपोभूमि में पधारकर स्वामीजी के आश्रम में रित्र सान्निध्य प्रदान कर इतार्ष किया।

वेदों मे निर्दिष्ट मानव जीवन की चार व्यवस्थाओं के अनुसार अन्तिम संग्राह आत्रम में पदार्पण का दृढ़ संकल्प सेकर वे स्वामी केवावानन्दनी महाराज के पुष्य निर्वाण दिवस पर संन्यास लेने की घोषणा करने के उद्देश्य से प्रधारे थे। उन्होंने मुने एकान्त में युताकर इस संकल्प की सर्वप्रथम सूचना प्रदान की। और अपने शब्दों में कहा, 'ये हड़मान नै पत्तर लिख बीकानेर हैं बात की जामकारी काल करादेहन्यो। बी नै ई बात खूं चिन्ता नहीं होगी चाइज्ये। ओ तो कर्म हिद्धि को मतो, पवित्र, समान मेवको सस्ते है।

इस प्रकार उन्होंने अपने मन के उग्र आदर्श का मन्तव्य प्रकट कर हाता। उनके साप आने वालो को इसकी भनक तक नहीं थी। तारानगर में लगातार खानी सुमेधानन्दजी के निर्देशन में चले यज्ञ में सम्मिलित होकर वे संगरिया पधारे थे। संन्यास धर्म धारण करने से पहले वैदिक विधि के अनुसार संन्यास सेने वाले को 24 घटों का उपवास रखने का विधान है, इसके अनुसार 13 सितम्बर को प्रात: से वै निराहार हो गये और तन पर एक मात्र घोती ही घारण की। संन्यासी के रूप में घारण किये जाने वाले वस्त्र वे तारानगर से ही गेरंआ करके पैले मे बन्द कर अपने साप लावे थे। श्रद्धापर्व उत्सव की पावन वेला पर संस्था स्वापना दिवस गत 9 अगस्त पर अभिनन्दित होने वाले कर्मयोगी समाज सेवा में समर्पित श्रद्धेय भैरारामजी द्वारा वैदिन धर्म के अनुसार स्वामी केशवानन्दजी के शिक्षा प्रसार और समाज सुधार के कार्य की अपने क्षेत्र में अनवरत चलाने के लिए 14 सितम्बर 1995 को तारानगर तहसीत के एक पवित्र जोहड़ पर संन्यास तेने की घोषणा होने पर उपस्थित जन समुदाय भाव-विभोर हो उठा। मंच पर उनका अभिवादन करके पृत्रांजित अर्पित की गई।

उन्होंने मुझे बताया कि घर में बेटियों की नजरें गेरुंए किये हुए घोती-कुरते पर पड़ने से मुझे बूठ बोलना पड़ा कि ये संगरिया में स्वामीजी की समाधि पर चड़ने है। अधिक लियने की आवश्यकता नहीं, उनके निश्चय और निर्णय सदा अटत रहे है। परिवार व स्वजनों का कुछ दिन दुखित व व्यथित रहना स्वामाविक है। हमें यह मानकर चलना है कि स्वामी केशावानन्दजी की तरह अपनी बिरादरी और अपने परिवार की अमर कीर्ति का यह प्रकाश पुज प्रज्ज्वतित हुआ है, जो कुछ हो गया वर्ष विगत है वह कभी वर्तमान नहीं बन सकता। अतः आप समलें व परिवार को समातें। अब तक पिता के रूप में हम पुत्रवत उनके आज्ञाकारी रहे, अब महर्षि के रूप में उनके आदशों को ग्रहण कर सेवा मार्ग पर चलें। इसी से अनका आशीर्वाद मिलता रहेगा।

'कुल पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तैन'

(जिसके जन्म से कुल पवित्र हो व जन्मदात्री माता कृतज्ञ हो उसी से यह पृथ्वी भी भाग्यवती मानी जाती है।)

सधन्यवाद....

सदैव आपका

पत्र पड़कर मैंने डॉक्टर सा. की ओर देया। मेरी आंगों में श्रद्धा के अयुक्तण आ गये। मेरी भाव विद्वल मन स्थिति को देयकर डॉक्टर सा. ने अपने ऊपर नियत्रण रचकर कहा, बाबूजी! पिताजी ने अन्ततः अपना शिव संकल्प पूरा कर ही लिया। हम सभी उनके प्रति श्रद्धावत है। किन्तु अभी आप इतकी चर्चा घर पर न करें। क्ष्म सम्बन्धान स्थापन में भी इतकी अभी कोई सूचना नहीं है। यदि होती तो पत्र मा स्थेन हमा जानकारी अवस्था मिल जाती।

उसके पश्चात् दिनांक 19-9-95 को तारानगर से श्री रामदत्तनी आर्य का तिया पत्र दिनांक 21-9-95 को मिला, निससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि श्री आर्य जी ने दिनांक 16-9-95 को संस्कृत विचालय, जापोद जिला झुझुनू में स्वामी सुमेप्रान्द सरस्वती-मंत्री सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिस्ती से संन्यास दीक्षा ले ती है। श्री सेराराम आर्य के 'खामी अभयानन्द सरस्वती' नाम दिया गया तथा ट्रस्ट का नामकरण भी 'स्वामी अभयानन्द सरस्वती वैरिटेवत ट्रस्ट वैदिक कन्या छात्रावास तारानगर' किया गया है।

यह पुनीत-पावन प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद खामी अभयानन्दणी सरस्वती के निम्नलियित मनोदगार हम सब के लिए प्रकाश-स्तभ है।

'मन को सबसे अधिक प्रसहता और सन्तोष इसी दिन मिला, सचमुच ऐसा लगा कि आर्यव्रत का पालन अब पूरित हुआ है। ईंग्बर इस अध्याय की पूरी जिम्मेदारियों को निमाने के प्रति जगाता रहें और मैं आर्यव्रत निमाता रहें। बस यही अध्या है।'

'देश को प्रमु इतना तो वर दो कि दूसरों के हित में कुछ करने के लिए कभी सामर्थ्य और साधन में कभी न पा सक्कं और अपने लिए मागने तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आबू।'

#### सत्कार सम्मान

लोककृतः पथिकृतो देवानाम् यजामहे

[लोकों (तमाजो) के रचयिता एवं मार्गदर्शक देवपुरुषों की हम पूजा करे--अधर्ववेद]

समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले व्यक्ति शान्त, एकाग्र तथा निस्मृह भावना से अपने कार्य को ही देवपूजा का मार्ग समझते हैं। सामाजिक विकास के पावन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वे अर्जुन की लक्ष्यभेदी प्रजृति के समान सदैव तत्पर रहते हैं। उनके कार्य के विषय में लोग क्या सोन्ते है, उनकी प्राप्ता हो रही है अयवा निन्दा, इससे उनको कोई सरोकार नहीं होता। वे मनस्ती होते है और 'मनस्ती कार्यार्थी न गणयित दुखंन च सुवम्' दुख सुख उनके लिए समान है।

यह सदा देयने में आता है कि समाज सुधार के कार्य का पहले सदा विरोध होता है, सुधारक की हँसी उड़ाई जाती है किन्तु अन्तत: समाज को उनके ,महान् कर्तृत्व के समक्ष झुकना ही पड़ता है। तब उनके विकास कार्यों में सहयोग कर सब जनती सरारना करते है और अन्त में जनका सल्तर सम्मान कर समान रापे को जपनत मानता है।

श्री आर्य के लिए 'तारानगर ना गांधी' की उनिय उनि सगन, उन्हीं सादगी और समर्थित जीवन की उमलि भी ही मूचन है। बैट्टा की मुन्य की गति बीमी हो बाती है निन्तु उन्ती कभी नहीं। श्री आर्य के सलायों की चर्चा और प्रवस्त होने लगी और अब समाज ने अपने हीरे को पहनानमा आरम्ब कर दिया है। समाज हास दन सल्कार मुंघलाओं में प्रमुख तीन ना निवरन दस प्रकार है :—

स्वामी केतानान्द्रजी की संगरिया विकाशित के प्रमुख सर्योगी की समायायां ज्यानी तथा श्री बहार्-पुरिंदनी भीविया द्वारा 1977 वि. में संगरिया में जाट एत्ती सर्मृत मिडिल स्मूल की स्थापना की गई थी। श्री बहार्-पुरिंदनी की याद में जाट जागृति धर्मार्थ ट्रस्ट संगरिया की ओर से गत दो वर्जी से विश्व और सामाजिक प्रमन्ति के विष् अर्थित व्यक्तियों को सम्मानित करने का गुमाराम्म कि गया है। श्री आर्थ के बातिका शिक्षा के प्रमार प्रमार की जानजारी मितने पर संगरिया के प्रमुख वार्यकार्यों के प्रमुख कार्यकार्यों के स्मुख वार्यकार्यों के व्यक्तिया की स्वार्यकार आधा और प्रावासास की अर्थक गतिथिय का गंभीरता से अवत्येकन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री आर्यजी के व्यक्तित्व से तो वे पहले ही प्रमानित है। अतः संगरिया विवारीय के वार्यक समायोद- 9 अगत विवारी के स्वार्यकार पर श्री आर्य संगरिया निवारी के वार्यक समायोद करने को समाज-सेवा तथा नारी-शिक्षा के क्षेत्र में विवे कार्यों के लखनकार में सम्मानित करने का निवारय किया गया।

इसी अवसर पर डॉ. करवां ने ग्यारह हजार की धन राशि में तीस हजार निला कर 41 हजार की सहायता श्री आर्यजी के आदेगानुसार अपने परिवार, जिसमें श्री हरफूलसिहजी भी सम्मितित हैं, की तरफ से वैदिक कन्या छात्रावास को देने की पोषणा की। तपस्वी पिता के उदार और योग्य पुत्र की घोषणा और भावना से सभी श्रीतृ समुदाय प्रसन्न हुआ और हार्दिक सायुवाद प्रकट किया।

इस सम्मान प्राप्ति के पश्चात् जब श्री आर्य तारानगर आये ती छात्रावास में

<sup>50</sup> समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

भी एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री नेतमल सामसुषा ने की और श्री आर्य की प्रशंसा करते हुए, श्री सामसुषा ने कहा कि मुझे आज के दिन बड़ी प्रसवता हो रही है कि हमारे तारानगर के इस सपूत की पहचान अब दूर-दूर तक होने लगी है। इस कार्यक्रम का संचालन श्री हरफ़ूलसिंहणी ने किया। इस अवसर पर डॉ. हनुमानसिंहनी ने कहा कि आर्यजी मेरे तो पिताजी हैं किन्तु इसके साथ हो अपने सब के मार्गदर्शक है अतः इनके प्रवर्तित इस कार्य को हम सदैव ही जीवन्त रखेंगे ऐसा मै आप सबको विश्वास दिलाता हैं।

उसके पश्चात् 7 अक्टूबर, 1995 को 'डाणी आशा' में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मत्री श्री राजेन्द्रसिंह के मुख्य आतिय्य तया चूरू के सांसद थी रामसिंहजी की अध्यक्षता में श्री आर्य का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिस प्राथमिक शाला का शुभारम्भ श्री आर्य ने किया था, वह अब तक उब प्राथमिक शाला ही थी, उसे माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई, यह क्रमोन्नति डॉ. करवां के प्रयन्तों से हुई।

इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने श्री आर्य के जीवन्त जीवन की अनेक घटनाएं सुनाई। मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र सिंह चिकित्सा मंत्री ने श्री आर्य के जीवन को समस्त युवा वर्ग के लिए अनुसरणीय बताते हुए कहा कि श्री आर्य ने जो सामाजिक बेतना-यत्र शुरू किया है उसमें हम सबका सम्मितित होना और उनके प्रयासों को और सार्यक बनाने का संकल्प लेना ही श्री आर्य का सचमच का सम्मान होगा।

डॉ. हनुमानसिंहजी ने इस अवसर पर अपने पिताशी—जो अब स्वामी अभयानन्दजी हो गये हैं की सद्दुच्छा की पूर्ति हेतु कस्वां परिवार की तरफ से 51 हजार रुपये शाला को समर्पित किए।

उसके परचात् 11 फरवरी, 1996 को चूह में प्रान्तीय जाट समाज का सम्मेलन हुआ जिसमें श्री बलराम जावड़ मुख्य अतिथि ये तथा औं. जान प्रकाश पिलानिया अध्यक्ष थे। इस अवसर पर समाज की एक महान् निधि के रूप में उन्हे सम्मानित किया गया।

डों. बलराम जायड़ ने अपने सम्बोधन में श्री आर्य के प्रति अपनी श्रव्हा, आदर और सम्मान भाव प्रकट करते हुए कहा कि श्री आर्य द्वारा निस्पृह भाव से किये गये नारी शिक्षा और सामाजिक जागरण का सच्चा सम्मान यही है कि हम इस दिव्य मशाल को सदैव प्रज्वतित रखने हेतु सकत्यबद्ध रहें।

हाँ. पितानिया ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्री आर्य को राष्ट्र का, समाज का गीरवाराती कीर्ति स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि हम अत्यन्त माग्यसाती हैं कि हमारे समाज में हमारी चेदना जागृत करने, मार्गदर्शन हेतु ऐसे सबे संसपुरूष मौजूद है। इनका अनुसरण मात्र ही हमारे जीवन को घन्य करने के लिए पर्यास है।

निश्चित ही, इस समाजसेवी सन्त के सम्मान से वस्तुतः समाज उपकृत हो रहा



## एक तपःपूत व्यक्तित्वः भैरारामजी आर्य

श्री सोहनलाल डागा

'भारतवर्ष में राजस्थान की अनेक दृष्टियों से असाधारण गरिमा और मिरेगा है। इसने राष्ट्र के लिए इंसते-इंसते प्राणीत्सर्ग करने वाले जुझारू सोद्धा देवा निये हैं तो साथ ही साथ अनेक दानवीर, कर्मवीर और लोकसेवी सत्पुर्शों को भी जंन्य दिशा है। राजस्थान की मू-धरा के मरस्स्वतिय क्षेत्र का अपना एक विशेष इतिहास है। याजस्थान की मू-धरा के मरस्स्वतिय क्षेत्र का अपना एक विशेष इतिहास है। यद्याप वन साम्यदा और हरितिसा जैसी मृत्रुति प्रदत्त मध्य वरदानों से यह मू-भाग वर्षित हो किन्तु इसने जरहरू मानवों की बसुसूच्य फसल प्रदान की, वह इसके गैरिक को आत्यन्त उन्कृष्टता प्रदान कर देती है। मरधरीय अंचल में भी चूरू जनपद वर अंग है जो प्राणीतिहासिक कालीन मोहनजोदडो और हड़च्या की समसामयिक अपवा क्षित्र वार्त आर अधिक पुरातन सम्यता से जुझ हुआ है। यह उस मूचण्ड का मान रहा है जहाँ को सरस्वती और दुष्टती नामक नदिया आल्यातिव सी जो काल-कम से भू-गत हो गई। यह वह भू-माग है जो कभी वैदिक समानों से मुदारित रहा है।

समय बड़ा परिवर्तनशील है। क्या से क्या हो जाता है, कुछ करपना नहीं की जा सकती है। उत्तरवर्ती काल मे वेद-विद्या की सुरिंभ से यह क्षेत्र शून्य हो गया किन्तु विद्यालक, करातरक संकार उन्मूतित नहीं हुए। औदार्य, शौर्य और करपक नृत्य आदि शैसे करातनक रंगमवीय कार्यकायों से यह विन्मूषित रहा है। संभवतः वृद्ध कार्य शोगों के यह विदित होगा कि करचक नृत्य की उत्पत्ति का ह्या मुख्यत्य यही जनपद रहा है। वडा आक्यर्य होता है निजंल, गुष्क, बालुकामय प्रदेश में विद्या, कला एवं सेवा आदि की सरसता कैसे निपंती? यहाँ एक मनोवेशानिक तथ्य पर सहसा हमारा ध्यान जाता है, जहाँ बाह्य परिवेश में सीन्दर्य, वातित्य नहीं दिव पड़ता वर्षों मानव का उदर मानव एक अन्तजांगितिक सीन्दर्य, मासूर्य के सुजन हेतु उद्देतित रहता है। उसी के फल मानवीय व्यक्तित्व के विविध उत्तम, उन्कृष्ट कार्यकतारों और वृत्तियों के रूप में उद्माषित होते हैं।

पूरू जनपद में विद्यमान तारानगर और उसके समीपवर्ती भू-माग के साथ कुछ ऐसे विशेष ऐतिहासिक तथ्य जुडे है, जो इसे यळी अचल में विशिष्ट गौरवास्पर बना देते हैं। तारानगर जिला पूर्व में 'रीजी' कहा जाता था। राव बीकाजी डार्प 52 समार्थन ममाज सेवी श्री भैगतामजी आर्च बीकानेर राज्य की स्थापना से पूर्व भी यह एक समृद्ध नगर रहा है। बीकानेर राज्य की स्थापना विक्रम संवत 1545 में हुई, जबिक तारानगर में एक प्राचीन जैन मदिर विद्यमान है जिसका निर्माण दसवीं शताब्दी में हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि तारानगर थळी अंचल का प्राचीनतम नगर है और वैदिक संस्कृति के साथ जैन संस्कृति का भी केन्द्र रहा है। विभिन्न धर्मों की सुन्दर समन्वयात्मक संगम स्थली के रूप में मी निर्सदेह इस नगर की गरिमा अनुकरणीय है।

बीकानेर राज्य की स्थापना के परवात् तारानगर बीकानेर के अन्तर्गत एक प्रतिश्चित जागीर का मुख्य स्थान रहा है। बीकानेर राज्य के काल में यहां एक ऐसी घटना घटित हुई जो विरस्मरणीय बन गई। बीकानेर के छठे शासक राजा रायसिंह बड़े प्रतापी, उदार और शितवासी राजा थे। वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन ते तथा बादशाह के प्रमुख सिपहसालारों में एक थे। उन दिनों राजाओं में लाख पसाव और करोड़ पसाव देने की विशेष परम्परा थी। लाख पसाव में एक लाख व करोड पसाव में एक करोड़ की राशि या सामग्री प्रदान की जाती थी। राजा रायसिंह ने एक बारहठ किव को करोड़ पसाव दान दिया। उस समय तारानगर के जागीरदार ठाकुर करमालेंह थे। वे बड़े उदार और दानशील थे। विह्वानों और कवियों का वे बड़ा आदर करते थे। एक बारहठ कवि उनके यहाँ आये और उनकी स्तुति में निम्नाकित पद पखा—

ओ आखो ससार माटी स्यूं घड़ियो अमल तूं एकै करतार काया हुता करमसी

अर्थात्—िविधाता ने सारे संसार के मानवों व सारे ससार की रचना मिट्टी के सामान्य पचमूतों से की, आपके व्यक्तित्व में ईश्वरीय गुण है।' इस सोरठे पर करमिंदि इतने विमुग्ध हुए कि उन्होंने कवि को करोड़ पसाव दान देने की घोषणा कर दी। तारानगर बहुत बड़ा जागीरी टिकाना तो था नहीं—इसिलए अपने पास का सब कुछ देने पर भी जब करोड़ की राशि पूरी नहीं हो सकी तो करमिंदि ने कुमार कीरतिसंह को तब तक के तिए कवि के पास गिरवी छोड़ दिया जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो गया। कहां बीकानेर का विश्वात राज्य और कहां तारानगर का छोटा स्थापित करा, किन्नान की हो गया। कहां बीकानेर का विश्वात रोज्य और कहां तारानगर का छोटा स्थापित करा दिया।

उपर्युक्त गौरवशील परम्परा आगे भी अवरुद्ध नहीं हुई। शताब्दियों बाद जब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्प संस्कृति और वेद विद्या का पुनरुद्धार करने हेतु जो महान अभियान चलाया, उसमें भी इस मुखण्ड के तत्त्वनिष्ठ, धर्मनिष्ठ जनों ने सम्पूर्ण उत्ताह के साथ सक्रिय भाग लिया। खतांत्रत के पश्चात् राजनीति में भी इस लख्त रहा हो साथ सक्रिय भाग लिया। खतांत्रत के पश्चात् राजनीति में भी इस लख्त हो एस योगदान रहा जिससे राजस्थान में इसकी अक्षुण्ण गरिमा स्थापित हुई। ग्रजस्थान के पूर्व वित्त एवं शिक्षा मत्री, प्रवुद्ध राजनेता, विश्रुत अर्थशास्त्री एवं वित्तक श्री चन्दनमल वेद जैसे व्यक्तित्व को उजागर कर इस जनपद ने अपनी खुद्धिमत्ता व गुणग्राहिता का पुनः परिचय दिया।

इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के सौमान्य से विमण्डित इसी जनपर से अब से पनहत्तर वर्ष पूर्व श्रीमान् भैरारामजी आर्य का जन्म तारामगर के समीपवर्ती 'गोडास' ग्राम में हुआ। वे जाट जाति, जो यहाँ की कृषि प्रधान, श्रमशीत और कर्मठ जाति है—से जन्मे। जाटों के साथ जुडा सम्मानास्पर शब्द 'चौधरी' संस्कृत के चतुर्भुरीकरण का अपमश्र है, जिसका अर्थ है जो गोठी करते चार ब्यक्तियों मे पुरुषर हो, पंच पचायती में सक्षम हो। श्री भैराराम जी यह जन्मजात संस्कार लेकर

श्रद्धेय भैराराम जी बाल्यावस्था में ही पितृ-सुख से वंचित हो गये। इनके पिताश्री के मन में यह तीव्र इच्छा थी कि उनके पुत्र चाहे बड़े विद्वान नहीं बने किन्तु साक्षर अवश्य बनें। वे निरक्षर के जीवन को निर्यंक मानते थे। यह उन दिनों की बात है जब गांदो में शिक्षा तो क्या साक्षरता भी नहीं पहुंच पायी थी। विताशी के स्वम को साकार करने श्री भैरारामजी एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री मालूरामजी की प्रारम्भिक शिक्षा हेतु श्रीगंगानगर से आये एक आर्य समाजी विचारों के अध्यापक को रख गया। उनके सात्रिध्य में श्री मालारामजी ने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। चुकि आपके अन्दर जन्म के ऊँचे सस्कार थे परिणाम स्वरूप ज्यों-ज्यों वे बड़े होते गये, चिन्तन की दृष्टि से व्यापकता पाते गये। उनकी हितकारी सोच अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वे चाहते थे जितनी जो बुद्धि वैभव व कार्य शक्ति उन्हें प्राप्त है उसका वे जनहित में सदुपयोग करें। इसलिए घर में चलते आये कृषि आदि कार्यों मे सलग्न रहते हुए भी उन्होंने आर्य समाज आन्दोलन से अपने आपको जोड़ा। आर्य समाज वैदिक परम्परा के अनुरूप सस्कारित धार्मिक जीवन देने के साथ-साप सामाजिक बुराइयों को दूर करने, कुरीतियों को मिटाने, महिला समाज को शिक्षित कर उसे गरिमायुक्त करने के पावन लक्ष्यों को लेकर उन्होंने क्रान्तिकारी अभियान चलाया। भारतीय स्वतंत्रता, छूआछूत मिटाने. हिन्दी भाषा को सार्वजनिक बनाने में श्री चौषरी साहब ने सक्रिय योगदान किया। आदरणीय श्री भैरारामजी के रग-रग में आर्य संस्कृति के उन्नत उड़वल भाव व्यास थे। वे चाहते थे कि जन-जन में उन्हें वे प्रसारित करें। इसीलिये उन्होंने सत्यार्यप्रकाश आदि आर्य समाज के ग्रन्थों का सुयोग्य विद्वानजनो के सानिष्य मे अध्ययन किया, जनीपयोगी सगीत की शिक्षा ती, भाषण कला का अभ्यास कर पारंगत हुए और फिर एक सुयोग्य मधुरवाणी के लोक गायक तथा औजस्वी वक्ता के रूप में आर्य समाज के उपदेशों को जन-जन में रपकर-गाकर आर्य सिद्धान्तों की धुम मचा दी।

इस जनपद में सर्वत्र कार्यशील रहते हुए उन्होंने तारानगर को मुख्य केन्द्र बनाये रहा। वे इतने तोकप्रिय हुए कि जनकावारण के मुह से उनके सम्मान में सहज ही 'तारानगर के गाँधी' की गीरवशील अभिव्यक्ति प्रचलन में आ गई। इस शब्द को मुनते ही इस क्षेत्र के हर व्यक्ति के मन-मित्तिक में भी आई जी का चित्र उद्भावित होता है और आज भी वे इसी नाम से सुविख्यात हैं।

54 समर्थित ममाज सेवी श्री भैताराम्जी आर्च

मंत्रता कद, छरहरा बदन, सीन्यतापूर्ण ओजस्वी मुरामण्डल, मस्तक पर हत्के-हत्के यिचड़ी काले-श्वेत केश युज्ज, गुद्ध हाय की बुनी व सिली मोटी यादी की कमीज (कुता), युटनों तक नीचे घोती और साधारण सी, इसी जनपद की प्रचलित जूतियां पहने चीचरी भैरारामजी को कोई सहज ही पहचान नही पाता, मगर पहचान कर फिर कभी भी भूल नहीं पाता, इस सारामगर के गांधी' को जो साधार वेद्यत्वरूप सहज नैसर्गिक मुस्तान तिए है। इस सामान्य परिचेश में रहने वाले औरात कद-काठी के अन्दर कर्मशील, सेवाशील, उपमारीत महामानव का विशाल व्यक्तित्व छिपा है—इसकी यथार्ष कराना जनके कृतित्व को देयने पर ही की जा सकती है।

श्री आर्य मातृशक्ति के उत्थान, विकास व उसकी शिक्षा को विशेष महत्व देते हैं। आज जीवन के साढ़े सात दशक वे पार कर चुके हैं किन्तु उनके कर्मयोगी जीवन ने अभी भी विश्राम नहीं किया। वे निरन्तर गतिशील रहे हैं। ताराजगर स्थापित वैदिक कर्म्या छात्रावास में शताधिक कन्याएं वैदिक उस संस्कार हेतु रहकर विधि-विधान से शिक्षा प्रस्न कर रही हैं जो इसका साक्षात् उदाहरण है। आप इस पुनीत उदेश्य को लेकर सतत प्रयत्नशील हैं, कार्यरत है। ये सभी छात्राएं गुक्कुल परम्परा अनुसार श्री आर्य की देत-देख व साजिप्य मे जनम-उन्नत सत्कार लेकर उच्चत प्रविध्य की नींव रख रही हैं। जिससे न केवल वे स्वयं ही बल्कि उनकी आने वाली पीडिया भी प्रमावित होगी।

श्री आर्यजी सभी जातियों में फैली कुणितयों, प्रदर्शनों व बुग्रइयों के घोर विरोधी रहे हैं। विवाह शादियों में एवं मृत्युप्रान्त दिये जाने वाले भोज, पर्वा-प्रया, वाल-विवाह आदि रीति-रिवाज इन्हें अत्यिक अपरे। इनके निवारण के प्रयास का सीगणेश आपने स्वय अपने ही घर ग्रास्म कर एक स्तुत्य उदाहरण स्थापित किया। आपने अपने दोनों पुत्रों की शादी में केवल सात व्यक्तियों की वायत मिजवाई जबकि इनके समकश व्यक्ति सैकड़ो बायती ले जाकर अपव्यय करते हैं। आपका मानना है कि सुकार्यों की शुरूआत घर से प्रारम्भ होनी चाहिये। चौषयी साहब सदा से ही गुणग्राही रहे हैं, युनवपुओं के चयन में भी उनका यही चिन्तन रहा कि कन्या सुयोग्य, शिक्षिता व गुणवन्ती हो, यही उसके वर और सास-ससुर के लिए सक्त श्री उसके वर और सास-ससुर के लिए सजी वर्ष डी उपलब्धि है। वे दहेज के सर्वेव विरोधी रहे, आपने इसे एक सामाजिक अभिगाप कहा है।

थी आर्य ने अपने इन उस संस्कारों-विजारों, नीतियों एवं सिस्हान्तो को जन-जन में व्यवहार रूप में प्रसारित करने में इतना अधिक श्रम किया जितना कि एक सफल उद्योगी अपना व्यापार बढ़ाने में दिन-रात लगा रहता है। इनका माव नि.स्वार्य होना को हो। मीता में बताए अनासकत कर्मयोगी के माव का साक्षात् विश्व आप में सप्ट इंटिगोव्स होता है।

आदरासद थी भैरारामजी के दो पुत्र और दो पुत्रियां है। इन्होंने चारों ही सतानों को उब शिक्षा दिलवाई। आपके ज्येष्ठ पुत्र बीकानेर संभाग के सुविख्यात और यशस्वी शाल्य विकित्सक डॉ. हनुमानसिंह करवा है जो वर्तमान में सरवार मेडिकल कॉलेज बीकानेर में व्याच्याता के पद पर कार्यरत है।

दूसरे पुत्र श्री जीतसिंह (एम.ए.) सरदारशहर के बाल मंदिर नामक प्रतिष्ठित शिक्षण सस्यान में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्री जीतसिंह की जीवनसिंगी सै. सत्यभामा एम.एस.सी. एम.एड. (M.Sc. & M.Ed) हैं। आप वर्तमान में शिक्षिप हायर सैकेडरी स्कूल, सरदारशहर में अध्यापन कार्य में संतान है। डॉ. हनुमानसिंहनी की अधींगिनी सी. विमला भी स्नातक तक की शिक्षिता है। दोनों सुयोग्य एवं सुशिक्षित पुत्रवसुओं के पीछे श्री आर्य जी की ही प्रेरणा व प्रयास रहे हैं

नि.स्पृहता पूजनीय चौघरी साहब का विशेष गुण है। वे स्पृहा,आजांहा या कामना से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। उनके पुत्र, पारिवारिक सभी जन सुधी हैं, सपृह्व है इसका उन्हें सतोष है। वे उनसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रचते है। आप ऐते व्यक्ति है जो सिर्फ देना ही जानते हैं. तेना नहीं।

यह व्यक्त करते हुए मुझे असीम हर्ष होता है कि इन प्रवुद्ध महान् कर्मरीमी के निकट सम्पर्क मे आने एवं उनका साहित्य प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर सीमाप्य से अनेक बार मिला है। मेरी ससुयल तारानगर के प्रतिष्ठित व उच शिक्षित हुएजा परिवार मे है। चीचरी साहद का इस परिवार से वर्षों से प्रनिष्ठ सीसाईपूर्ण संवर्ष है। स्वर्तिए मुने और मेरी धर्मपण्ली को वे निज परिवार तुच्य ही मानते रहे हैं। मेरी एली को वे अत्यक्तिक रोह और अभिमावकत्व प्रदान करते रहे हैं, हमारी बड़ी चिन्ता करते हैं। जब भी मिलते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं। भेरी बेटी अच्छी है, ना? हम भी आपका पिता समान आदर करते हैं। जब परस्पर मिलते हैं तो आत्मीपता का जो आनन्द आता है वह झच्ची में अभिव्यक्त कर पाना मुक्कित है। उनके लेहें का अनुभव हम दिन्तर करते रहते हैं।

इस प्रस्तुत सदर्भ में मै कुछ अनुभूत सस्मरण उल्लिखित करना चाहूंगा :

उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर हनुमानसिंह से मेरी अत्यन्त पितृष्टता और लेहालक सबंध है। हमारा इतना भ्रातृभाव है कि हम जब भी मिलते हैं, एक-दूसरें के हमें का पार नहीं रहता। घंटों बैठ, जीवन के विविध विषयों के वैचारिक आदान-प्रदान करते हैं, सुख-दु-ख की चर्चाएं करते हैं व मनोविनोद करते हैं। दोने जोर से यह चाह बनी रहती है कि पुत: पुत- मिलना हो। एक दूसरे के हितियेतक और सुय-चुविधाओं/असुविधाओं में सहज रूप से चुड़े रहते हैं। ऐसा सीहाई, लेह और मैत्री भाव प्राप्त होना कम सीमान्य की बात नहीं है।

लगभग पन्द्रह बरस पूर्व की बात है जब डाक्टर साहब सरदारशहर के एजकीय अस्पताल के मुख्य शास्त्र चिकित्सक के पद पर कार्यरत थे। पूरे क्षेत्र में बड़ी अच्छी लोकप्रियता थी। संयोग ऐसा बना कि डॉ. हनुमानसिंह का सरदार मेडिक्त कॉलेज में व्याच्याता के रूप में चयन हो गया। यह स्वाभाविक है कि डॉक्टर साहब

<sup>· 56</sup> समर्गित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

की बीकानेर जाने की विशेष उत्पुक्ता थी क्योंकि वह उम्रति और प्रगति का क्षेत्र

या। हम लोगों की, जो उनके निकटतम सहयोगी स्वजन ये, हार्दिक इच्छा थी कि

डाक्टर साहब सरदारमहर में ही रहें। इस क्षेत्र के लोगों को उनकी लेक्ट्रपूर्न सेवाएँ
विरक्तात तक प्राप्त होती रहे। दोनों ओर के विन्तन ने एक लंकास्पद विवाद और

आग्रह का रूप से विया। संयोगवाश पूज्य चौधरी साहब का सरदारमहर आगमन

हुआ। हमने कहा कि इस संबंध में चौधरी साहब जो निर्णय देंगे, हम उसे सहज रूप

में स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने दोनों ओर के विचार बड़ी धीरता व गंभीरता के साथ

मुनकर बहुत ही संबोर में अपने विचार बतलाते हुए कहा 'देखों मई जाई आपमा

मुत्यों की सेवा हो, मेरी राय में हनुमान का वही रहना उपयुक्त होगा।' उनके
विचारों ने हमें चिन्तन में डाल दिया। हमने महसूस किया कि बीकनेर में रहकर ही

अधिकतम मानव सेवा कर सकेंगे। फिर, सरदारमहर और तारानगर के लोगों को

गी विशेष चिकिता हेंहु बीकानेर में उनसे सम्बन्त प्राप्त होता रहेगा, इसलिए हम

लोग भी उनके बीकानेर जाने के विवेकपूर्ण निर्णय से सहमत हो गये। यह है चौधरी

साइब की वन्नोपयोगी सोच की एक सहज स्मित।

सन् 1993 के प्रजस्थान विधान समा के चुनावों का प्रसंग है। मरुघर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी, प्रश्नरता व अर्थबारिय पूर्वमंत्री श्री चर्दनमत वैद तारानगर से विधानसम के प्रतासायी थे। श्री वैदजी की कर्मठता ये योग्यता की मेरे मन पर सदा से छाप है। तारानगर की जनता से मेरा पारिवारिक एवं आस्त्रीयतापूर्ण संबंध है। यहां के लोगों का स्मेह व आदर पाने का मेरा सीमाग्य रहा है। तारानगर क्षेत्र में में माननीय श्री वैदजी के लिए जन समर्थन जुटाने में विशेष कार्यशील रहा। घर-घर पूमकर मेने उनके प्रति जनमत पक्ष में करने का अपनी और से अनुरोध भी किया। इसी क्रम में एक दिन चौधरी शैरारामजी के पास पहुचा। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। आवसगत की। मैने चौधरीजी को प्रणाम करके बिना किसी अन्य पूरीका के जनते निवेदन किया, 'पूज्यवर, आज मैं वैदजी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, सहयोग की आकांक्षा लेकर आया हूं।' वे चोते 'आप हमारे पानणे है, जरा वैदिय, विभाग कीलिये। आप स्वर्य हमारे यहां आये है,बहुत खुशी की बात है, दूप पीजिये! खाना खाड़ये।' चौधरी साहब के स्नेहानुरोध से हमने दूध पीया, खाने हेतु क्षमा मांगी। दूध पिलाने के बाद वे बोले—

'जर्वाई साहब, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति है मेरी बात समिक्षिये। मत देने का आघार स्वविष्क है। मैं अपने विवेक से चिन्तन करता हूँ, जो व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए उपयोगी हो, जिसका चरिन बेदाग हो, जो प्रामाणिक है, हैस सेवा व समाज सेवा के लिए राजनीति करना चाहता हो, मैं उसी को अपना मत दूगा। इस बार भी मैं अपने विवेक से निर्णय करूंगा। जो मेरे सिद्धान्तों की कसीटी पर खरा प्रतीत होगा, उसी को मत दे दूंगा। मैं जाति, व्यक्ति, परिवय और पारिवारिक नाते को, सबको गीण मानते हुए लायाशी की योग्यता का सही मूल्याकन करता हू। आप मेरे अपने है, मुझे आप और मत करियेगा।'

उन वयोवृद्ध कर्मयोगी के इतने सुस्पष्ट विवारों से केरे अन्तर्मानस में एक विजाती सी कीप गई। मन ही मन मैं सोचने समा कि बासा यदि हमारे यह वा प्रत्येक मतदाता उपरोक्त सोच रचकर विवेकपूर्ण विनान कर मतदान करे तो यह की सारी समस्याए स्वतः ही मिट जायें। यह के संचासन का द्वायित्व यदि इस सोव के पश्चात् मतदाता अपने प्रतिनिधियों को सीचत वे सारी विडम्पनाए मिट जाती निन्होंने हमारे आज के जीवन को हाकड़ोर डाला है। मैं उनके समझ आदर से नतस्ततक हो गया और बिना कहा कई हमाग करने सीट गया।

थी चीचरी साहब में विशेष बात यह है कि वे रनेह, पारिवारिकता, आत्मीयता और सेवा सद्भावना की मावना से ओत-प्रोत हैं किन्तु इन सके कररे वे सिद्धान्तप्रिय एवं न्यायपरायण हैं। वे सिद्धान्तों के साथ कभी समझीता नहीं करते। वे सम्मान सबका करेंगे किन्तु अपने सिद्धान्तों को हरिगज नहीं निटने देंगे। वास्तव में घन्य हैं ऐसे पुरुष और धन्य है वह माँ बसुन्वरा जो ऐसे मर-रत्नों को जन्न देती है।

ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में अभिनन्दन के अधिकारी होते है। वीप्री श्री भैरारामणी का अभिनन्दन कोई औपचारिकता नहीं है, वह अपनी प्रयार्थता तिए हैं। उनके कार्य और वे स्वयं जन-जन द्वारा अभिनन्दनीय और श्तापनीय है। मैं चौपरी साहब का हृदय से अभिनन्दन करता हूं, उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम व नमन करता हूं। जनके शतापुर्मय जीवन की मगलकामना करता हूं। पुनः प्रणाम सहित श्री आर्य करि, आर्य मानव को अन्तरमन से नमन

### दीपक द्वारा प्रेरणा

दीपक का तेल चुक गया था। केवल हई की बाती जलकर मन्द-मन्द प्रकाश बिखेर रही थी। उसके अन्तिम समय को निकट आया देखकर एक गृहस्थ ने पूछ ही लिया—'तुम जीवन भर आलीक बिचेर कर दूसरों का पय-प्रदर्शन करते रहते हो, संसार के साथ दिना प्रदर्शन करते रहते हो, संसार के साथ दिना कर के वह के स्वार्थ कर प्रकार दुखर अन्त देखकर भेग हुत्य विदीर्ग हुआ जा रहा है। युवारे दीपक ने पूर्ण शक्ति के साथ अंतिम बार अपनी आभा विखेरते हुए कहा—'भाई इस भीतिक जगत् मे जिसका जन्म होता है उसका अन्त भी होता है। हम प्रयास करने पर भी उससे बच नहीं सकते। हो, इतमा अवस्थ कर सकते है कि अपने जीवन की मूल्यवान पड़ियों को क्या हमी नह नह होने दें।'



## ै कुछंकरं,लो\_समय भाग रहा है

श्री रामदत्त आर्य

खादी के सादे पहनावें, उत्तम स्वास्त्य के धनी, सिद्धान्तप्रिय श्री आर्य से मेरा प्रथम सम्पर्क तारानगर के बाजार में सन् 1956 में हुआ। प्रथम दर्शन ने मुझे इनके प्रति जिज्ञासु बना दिया। मेरे पिताजी से जानकारी होने पर उन्होंने श्री भैराराम आर्य और उनके बड़े माई श्री मालूराम आर्य के बारे में विस्तार से बतलाया। तब से ये मेरे आदर्श हैं। इनके विवारों को सुनने, तदनुसार आवरण करने की एक तलक पैदा हो गई है। 1960 तक के चार वर्ष के तारानगर प्रवास मे इनके सम्पर्क में विताये दिन मेरे जीवन का आदर्श काल रहा है। इनकी जीवनी शैली, विचार, रहन-सहन से प्रमावित होकर अपनी लड़की का रिस्ता 1979 में इनके ही परिवार मे किया। मेरा व मेरे परिवार के आर्य संस्कारों व गुक्कुल के कार्यों के प्रति रुपि व तगाव के प्रेरक

श्री भैरारामणी के जीवन व पारिवारिक परिचय तथा इनके हारा किये गये विभिन्न स्मरणीय कार्यों की जानकारी तो आपको अन्यत्र भी मिल ही जायेगी। मैं तो केवल मेरी स्मृति और सम्पर्क के कतिपय क्षणों को जिन्हें मैं कमी भुता नहीं सकता यहां प्रतान कर रहा है।

सन् 1987 में अपने बड़े भाई थी मालूराम आर्य के देवलोक गमन से विरक्त भाव से भरे श्री भैरारामजी ने भेरे पास 'भलाऊ' में आकर कन्या गुरुकुल प्रारम्भ करने की इच्छा बताई। इसमे भेरी यह राय रही कि यहा गुरुकुल चलाना बड़ा गुरिक्ल काम है से हमें 'चैरिक कन्या 'छात्रायास' खोलमा चाहिये, उसमें 'दिमचर्या गुरुकुलों की राव बी जायेगी। छत्रावास संवालन में मैने अवैतनिक रूप से अपना पूर्ण समय देने का भी निवेदन किया।

अपने विचार को साकार करने के लिये वे 'मलाऊ' से गुरुकुल धीरणवास, धीरणवास से गुरुकुल कुमा, गुरुकुल खरत (जीन्द), गुरुकुल झझर का चक्कर लगाते रहे। सोच को साकार करने की प्रेरणा सभी ने दी पर सहयोग के लिये समर्पित व्यक्ति कहीं से भी नहीं मिले। झझर में स्वामीजी ने बताया 'आदमी है ही नहीं, सोना करके लेते है, लीहा बन जाता है, आदमी खुद बनो और संस्था चलाओ, उधारे नहीं रही। आप सही माने में गृहस्य होकर भी सबे कर्मयोगी सत्याही हैं। अत राजनीति में आकर इसकी निकृष्टता देख सुरन्त वापस छोड़ गये। अपना पूर्व धान समाज सेवा व नारी शिक्षा के दित में केन्द्रित कर लिया। आप शारीरिक परियम के प्रति बड़े आस्पावान हैं। छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा काम करने में कभी हिविकार्य नहीं। न ही इनके सरीर को कभी सकान महसूस होती—हमेशा सुरत-दुरस्त एक से ही दिये। खादी का सादा पहनावा है। इन्हें प्रिय रहा है। मोजन एकदम सादा होता है बर दय व दही का ज़रूर शीक रहा है।

आपका रहन-सहन जितना सादा है उतना ही सहज है स्वभाव। एक दिन तारानगर के बाजार में एक व्यक्ति ने इनके मोटे घटर की कमीज को पकड़कर पाइ दिया और जोर से बोला 'देपो रे लोगों! यह व्यक्ति जिसका बेटा बीकानेर का बहुत बडा डॉक्टर है कितने सस्ते घटिया कपडे पहनता है।' इस पर भी आप सिर्फ उसकी ओर देख इस दिये। कितना सहज प्रत्यत्तर। ईश्वर कृपा से आपकी संतान भी बहुत नेक व सुशील है। बीकानरे के सुप्रसिद्ध तथा लोकप्रिय डॉ. हनुमानसिंह कस्वां जिनकी मीठी-मधुर वाणी से ही रोगी आधा रोग मक्त हो दर्द मूल जाता है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है वे। डॉ. हनुमानसिंह बहुत ही पुते दिल के एवं धर्म, दान-पुण्य में विश्वास रखते है। इसी प्रकार छोटा लड़का व पुत्रवर्ष एव पुत्रिया शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे है। श्री आर्यजी को पिछले 10-15 सालों से लड़कियों में शिक्षा प्रसार हेत एक जबरदस्त भावना लगी हुई है एव उनके पढ़ने के लिए रहने की व्यवस्था हेत तारानगर में छात्रावात बनाने की धुन लगी हुई थी। जो अब पूर्ण हो गई है। तारानगर तहतील के गांवों में 5वीं या 8वीं तक शिक्षा के बाद आगे शिक्षा ग्रहण करने हेत तारानगर ही आन पडता है। श्री आर्यजी ने स्वयं अपने घर को ही छात्रावास में परिवर्तित कर दिया। जिसमें 20-22 लड़कियों का इन्तजाम चलता रहा। फिर बस स्टैण्ड के पास एक जमीन दानवीर द्वारा दान कर दी गई जिस पर छात्रावास बनना आरम्भ हुआ। निर्माण के दौरान बीच-बीच में असामाजिक स्वार्थी तत्वो ने इसका घोर विरोध किया और अनेक प्रकार से इन्हें पीछे हटाना चाहा किन्तु इस पुनीत कार्य में जुटे श्री आर्येजी न दीवानी केस से विचलित हुए न ही फीजदारी होने पर पीछे मुड़े। यहाँ तक कि इन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मगर आप अडिग हिमालय बने, तटस्य भाव से अपने कार्य में जुटे ही रहे। आज जितना छात्रावास बन गया है उसमे काफी सख्या में छात्राए रह रही हैं। इसकी देख-रेख 'मलाऊँ टिबा' के आर्यवीर श्री रामदत्त जी बड़ी तत्परता से कर रहे है। आप एक रिटार्यंड फीजी है। आप अपना सर्वस्व श्री आर्यजी को समर्पित कर इनके मार्ग का अनुसरण कर रहे है। आप भी तारानगर, राजगढ़, चूह, बीकानेर, जोघपुर व अजमेर मे अनेक बार अदालती चक्रर लगा आये है, मगर घबराते नहीं है। बिना किसी डर-मय के अपने लक्ष्य की और 62 समर्पित समाज सेवी श्री भैएरामजी आर्य

ही अग्रसर है। अब चूंकि वैदिक कत्या छात्रावास, तारानगर स्थापित हो चुका है, जो किमया है धीरे-धीर पूरी हो जायेंगी। परन्तु आपका तक्ष्य आदर्श कत्या गुरुकुल स्थापना करने का है। मुझे पूरा विश्वास है यह स्वग्न भी साकार होगा।

वेद की प्रार्थना के अनुसार 'जीवेम शरद: शतम', मैं यह श्रद्धा सुमन अपने प्रिय माग्री एवं एक महान समाज सेवी की सेवा में अर्पित करता हं—

महान समाज सवा का सवा म आपत करता हू--यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरी जनः । स यद्र्यमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। (गीता (32))

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार आचरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाणित कर देता है उसे ही सब स्वीकार करते हैं।

मै उनके अच्छे स्वास्य व दीर्घायु होने की कामना करता हूँ।

#### शित्भी रोवा वदों?

एम कि भी ने बता गुन्तर भूके बनाया बता कि तम स्थाउ गर् उसने देखा, और फिर फूट-फूट कर रोने लगा।

लोगों ने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा—मुझे बहुत खोजने पर भी इसमें कोई तुटि नजर नहीं आती-यदि मेरी सूक्य ट्रष्टि इतनी कुंदित बनी रही तो भविष्य मे इससे अच्छी मूर्तियाँ बनाने का द्वार ही बद हो

जाएगा।

यही मावना व्यक्ति को प्रखर बनाती है, न कि थोड़ा करके सन्तुष्ट हो जाना व फिर शेष भाग्य या भगवान के सहारे छोड़ देना।

## आर्य भैरारामजी के अग्रज : स्वतन्त्रता सेनानी स्व. मालारामजी चौधरी

श्री वैजनाथ पैवार

स्वतन्त्रता मानव की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कोई भी प्राणी परतन्त्र रहकर गुलामी का जीवन नहीं विताना चाहता। विश्व गर में ऐसे उदाहरण भरे पें हैं। जब-जब जिस राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों में जबड़ा गया तो समय आने पर उसी राष्ट्र के नागरिकों ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुनत कराने के लिए जगना सर्वेस्व बिस्तान कर दिया। हमारा भारत देश भी आज जो स्वतन्त्रता के बैभवर्ग्न दिन बिता रहा है, इसके पीछे न जाने कितने ग्रहीदों का बलिदान है। कितने और पलियों के मुझग-सिन्दूर मिट गये। कितनी गाँजों की गोद सूनी हो गई। देश के हर कोने, हर गाँव, हर नगर में बलिदानी जल्ले निकत पड़े ये और हैंसते-हैंसते प्राण दे कर व अपना सर्वस्व लुटाकर हमे आजादी दिलायी।

राजस्थान प्रान्त का चूरू जनपद भी आजादी के संघर्ष में पीछे नहीं रही।
पूरू का ही एकमान इतिहास रहा है जहां चांदी के गोते अपने दुश्मनों पर चताये
गये। चूरू जनपद में हुए दूश्या काण्ड, कांगड काण्ड, राजगढ़ का किसान आत्येलन
तत्कालीन जुल्मी जागीरदारों के विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष पा जिसने सताधीशों की नीव
हत्यम कर दी। सत्ता का जुल्म व शोषण उन्हें दवा नही पाया और आजादी की
अमर चाह को वे कुचल नहीं पाये। चूरू जनपद के सैकड़ों सुवक जेल गये और
हजारों ने सुद्ध का नेपच्य से सचालन किया। वे भूमिगत रहे। चूरू जनपद के इर्
नीरों पर स्वतन्त्रता सम्राम के बीचन काठिया बरसाई गई, उन्हें जेल में शोषनगर्भ
यातनाएं दी गई। इस माया में जिन बीचें ने अपना अभूतपूर्व पोचाद दिया
उनमें 'स्व. श्री मालागम चौषदी'—माव गोडाल—की विस्मृत नहीं किया जा सकता।

श्री मालागम का यन्याय नावास का संस्तृत का किया श्री मालागम का कर्य 21 अगस्त, 1909 को तायनगर तहसील के 'गोडास' गांव में हुआ। आपके चिता चौषधी श्री मोतागमजी का मुख्य कार्य देतीं या। आपके वे पुत्रों में च्येष्ठ पुत्र स्त्र. श्री मालाग्रम ये व छोटे श्री भेराग्रमजी है। गिरात्राजी से पही इच्छा यी कि बक्षों को विक्षा का अमाव न रहे अतः उस सम्म जव आस-पास तो क्या दुर-दुर कोई विचालय नहीं था तब उन्होंने अपने बखों की विक्षा

के लिए गगानगर के आर्य समाजी विद्वान से इनके लिए प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवंध किया। श्री मालाएम को दिन्दी का अच्छा ज्ञान या तथा साथ ही साथ वे अग्रेजी व सक्तत का ज्ञान भी रखते थे।

स्त. श्री मातारामणी ने पिताणी के कार्यों, मृति,व पगुणातन में हाप बंटाते हुए शिक्षा ग्रहन की। उसी समय जैतपुरा के श्री जीवणरामणी छावड़ी (भाररा) के श्री दत्युरामणी व खानी केशवानन्दणी से ग्रेरणा तेकर आप भी सार्वणनिक क्षेत्र में अवतरित हुए। आरम्म में भननों व भाषणों से जन-जागरण व शिक्षा के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया और आजादी के महत्व को गांव-गांव के युवको को समझाने का कार्य किया। 1946-47 में स्वतन्त्रता आन्दोतन में आप पूर्णतः युवकर सामने आ गये। 1 मार्च, 1947 को घारा 144 तोड़ने व निषेधाज्ञा के विव्ह जुतुस निकातने के आरोप में गिरस्तार कर लिये गये। यो गाह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद आपको आपके 20 सामियो सहित कारावास हुआ। कारावास की अवधि में आपके माई श्री भैरारामणी ने पारिवारिक दायित्व का निवाह किया।

कारावास मुक्ति के पश्चात आप कांग्रेस के संगठन में लग गये। आप शिक्षा प्रसार को ही राष्ट्र की सभी सेवा मानते थे। फलस्वरूप ढाणी आशा में सन 1945 में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय योलने का आपने प्रयास कर इसे खोला। अपने गाव में जागीरदार के पट्टे होने के कारण स्कूल नहीं खुल पाया। तब आपने रूढिवादियों के विरुद्ध संघर्ष छेडा। फलस्वरूप 'गोडास' गाव में नशीले पटार्थों का सेवन, पर्दा प्रथा, बालविवाह व मृत्यभीज जैसे स्विद्वाद का जमकर विरोध हुआ और 'गोडास' को एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप आज से कुछ समय पूर्व तक नशीले पदार्थों का सेवन गाव 'गोडास' मे दण्डनीय अपराध माना जाता रहा। गाव में विवाह बहुत कम खर्चे पर आर्य समाज पद्धति से करवाये जाने लगे। इस तरह आपने अपने सम्पूर्ण जीवन को अपने अन्तिम समय तक संघर्षशील बनाये रखा। दिनांक 22 दिसम्बर 1987 को इस महान आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। आपके पीछे परिवार में आपके दो पुत्र है बड़े पुत्र श्री हरफूलसिंह व छोटे पुत्र दत्तराज है, जो एक अध्यापक रहे, बाद में वे भी सक्रिय राजनीति में आ गये। आज भी श्री मालारामजी को खातन्त्र्य सेनानी के रूप मे तथा कांग्रेस के वरिष्ठ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में चूरू जनपद के लोग बडी श्रद्धा के साथ याद करते है।

चौधरी थी भैरारामजी आज भी अपने अग्रज माई ख. श्री मालारामजी के विचारों की मशाल लेकर शिक्षा के क्षेत्र में नारी शिक्षा पर विशेष कार्य करते हुए राष्ट्र उत्थान व चितन कार्य में सतत कार्यरत है।

# हमारा 'भैरजी'-श्री भैराराम

## चौधरी दौलतराम सहारण

श्री भैराराम करनां ग्राम 'गोडास'। तहसीत तारानगर। जिला चूरू के निवासी है। साथी, सहयोगी और हम लोग इन्हें 'भैरजी' नाम से पुकारते हैं।

श्री भैरारामजी आरम्भ से ही उत्साही, सेवामावी एवं भावनाशील मुरिया रहे हैं। ये आर्य समाज की समाज सुधार और शिक्षा की प्रवृत्तियों से प्रभावित हेकर सार्वजनिक व राजनैतिक क्षेत्र में आये। 'प्रजा-परिषद' और फिर 'कांग्रेस' में हमारे साय जन-जागरण और सगठन का खूब कार्य किया। जागीरी उत्पीडन और शोवन के विरुद्ध श्री मनीराम जी वर्मा आदि सायियों के साथ खूब सक्रिय रहे।

श्री भैरारामजी समाज सुमार और ग्रामीणों की शिक्षा के प्रति कानी सजा होकर काम करते रहे हैं। शराब खोरी, मृत्युभीज, शादियों में फिजूल खर्जों की रेम्द्रे आदि के लिये इन्होंने निरन्तर प्रयास किया है। अपने घर और गाय से इन दुएखों को इन्होंने हटाया व आस-पास के क्षेत्र में हटाने का बूब प्रचार किया। अपने पाद में स्कूल खुलवाया। फिर तारानगर में अपने घर में छात्रावास प्रारम किया। इस्ते प्रमावित होकर तारानगर के तह. मुख्यालय व प्रतिष्टित व्यक्तियों के सहयोग से तारानगर बस स्टैण्ड पर आपकी देवरेख में छात्रावास स्थापित किया गया। निर्मां के तौरान अनेक बाधार्य डेतते-लड़ते आज भी आप छात्रावास का छुवास सवादन कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में इनका उत्साह व पूर्ण योगदान देखते ही बनता है जिसे समाज सदैव याद रदेया। यह इनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भैरजी सात्यिक और सेवाभावी व्यक्ति है। जब इस उम्र के ढलान पर भी इनका उत्साह जवानों के उफनते जोश की मांत्र काम उत्काह काम उत्साह जवानों के उफनते जोश की मांत्र काम उत्साह जवानों के उफनते जोश की मांत्र काम अध्वानाविक लाम उत्पादी शा आर्य और हमारे अपने 'भैरजी' शतायु हो यही कामा है।



# श्रद्धेय श्री भैरारामजी

डॉ, ज्ञानप्रकाश पिलानिया

क्षीपरी विकास आर्य वास्तव में तारानगर अंबत के गाँधी है। समान सेवा के क्षेत्र में एक कर्मयोगी के रूप में वे सुविद्यात हैं। 'दैरिक बन्दा छानावास, तारानगर' उनकी कर्मदाता और साधना का मुर्वेस्प है। इस्ति नारी मिशा के क्षेत्र में ही नव जागरण का बांच नहीं फूंका, परना सोक चेदना वी बर्टु दिए उन्तर भी जगाई है। आर्य समाज की विचारयारा से अभिमेरित होन्द्र इन्ति प्राचीन क्षेत्र में समान सुधार की रागभेरी बजाई एवं मृत्युमोन, बातविवार, वारव्योग्ध नेत्री कुर्यतियों एव बुराइयों से मुक्ति का आन्योवन बताया। स्ट्रीयों है, अन्यविवयों में एव बुअवृतियों से समाज की मुन्ति हेतु अन एक चुशन योद्या की टरह जूमते रहे.

सारानगर पचायत समिति क्षेत्र में पंचायत छत्र को सार्यक एवं सवत कराने में आपका योगदान सर्वविदित है। सामारा प्रदार के लिए थी आर्य सदा मनार्पन रहे। आपकी दृष्टि में विक्षा का रहेरच करित का निर्माण करना, व्यक्ति के चरित्रवान बनाना है। आपका साध्य है—हा दिद्या वा दिसुकारें।

श्री चौषधी भैग्यमनी आँ का अमिनन्त एक प्रधार एड्राक्टी आत्मविज्ञासि से निरपेस, वर्माठ एक्टाक्टी, द्राराम पुरत का अमिनन्दन हैं। इन्हें साधना, सेवा, त्याम एवं समर्चन बन्दन्त है। आप श्री लैंस पर्येक्टारी तया निर्माण अमित के लिए ही कहा गया है—पुनं परित्र जनती जुनाबर्स, बसुन्यय प्रभावति के तीन!

ऐसे शलाका पुरुष रालाद हों।



चूरू जिले का 'गोडास' मांव धन्य है जिसमें श्री आर्प का जन्म हुआ। कैन सोच सकता है कि गाव में जन्मा और बढ़ा एक साधारण किसान का सड़का अर्पी लगन और तपस्या के वल पर वैदिक धर्म का सच्चा अनुयाधी वनकर न केवल अरने गाव, तहसील और जिले के लिए अपितु मानव मात्र के तिए एक आदरणिय पर प्रा सकता है। केवल जन्म लेना, जोना और ससार से चले जाना मात्र ही आरमी के जीवन की सफलता होती सो हर आदमी बड़ा और आदमी माना जाता किन्तु रेलें गिने-चुने व्यक्ति ही हुआ करते हैं जो अपने जीवन में साधारण परिस्थितियों में जीकर असाधारण और बढ़े कार्य सम्पन्न कर पाते हैं। ऐसे ही महान् व्यक्तित के घर्मी श्री भीराराम आर्ट है।

श्री आर्य का और मेरा सम्बन्ध छोटे और बड़े भाई के समान रहा है। आर्य मेरे से दस वर्ष छोटे है, किन्तु मेरे हर कार्य में आपका सहयोग सदा बना रहा है। मैं और मालारामजी जब सामन्ताशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल की यातना मोग रहें ये उस समय श्री आर्य हमारी घर गृहस्थी समाले हुए ये और समाज में सामन्ताशि के विकद्ध लड़ने के लिए जनता को गांव-गांव जाकर जगा रहे थे। जो काम हम जेत के भीतर रहकर कर रहे ये उसी का प्रकाश बाहर रहकर श्री आर्य जम-जन तक पहुँचा रहे थे।

वैदिक धर्म के प्रचार का संकल्प मेरे ही एक साथी पं. दसुरामजी से आपने लिया था। वे बड़े भजनीक थे। मैं भी अपना जीवन आर्य समाज के सिद्धान्ती के प्रचार करने में ही लगाने के लिए आयोग्देश के समान भजनों को गा-गाकर गाव के लोगों में वैदिक आर्य धर्म के प्रति जागृति पैदा करता था। मेरे साथ श्री आर्य और उनके साथी तथा प. दस्तामजी भी रहते थे।

मेरा जीवन भी कितना संपर्धनाय रहा था ! एक अनाय बालक के रूप में मेरा बचपन बीता। विद्याजी सेना में नीकर थे, माँ का देशन्त बचपन में ही ही गया, परिवार में किसी ने सहाय नहीं दिया, मेरे पूज्य पिताजी ने कैसे मेरा पातन पोचण किया यह एक असन ही कहानी है। फिर किस प्रकार मैंने पेट के लिए अनेक बच्चे 58 समर्पित समान होती भी शिरायमनी आर्थ सीये, समाज सुधार में लगा और फिर राजनीति में आया, विधायक बना ओर कांग्रेस के वैचारिक विरोधियों और कांग्रेस के अन्दर के विरोधियों से राजनैतिक मुकावला किया। यह सब यहाँ लिएने का नहीं है, किन्तु इसके संकेत के द्वारा मैं केवल मात्र यही कहना चाहता हूं कि मेरी कहानी एक जाट के बेटे के संघर्ष की कहानी है, जो घर में गरीबी से, बाहर सामनों से और समाज में जुरीतियों से निरन्तर लड़ता है और उसके यदि किती से प्रेरणा मिलती है तो एक मात्र आयं वैदिक सिद्धान्त के प्रचारक स्वामी बयानन्द सरस्वती से और आशीर्वाद मिला है बामी कावानन्दजी से तथा सहयोग निता है अपने हम उम्र तथा कम उम्र के साथियों से जिनमें श्री मैरारामणी ममुष्य हैं।

हम दोनों आर्य समाज के जलसो में प्राय: साथ-साथ जाते थे और वहीं एक साय ही ठहरते थे। आर्य विद्वान अपने भाषणों में जो कुछ उपदेश देते उन पर बैठकर चर्चा करते थे। अपने गांवों में वैदिक धर्म का प्रचार कैसे हो, लोगो में यह चेतना कैसे उत्पन्न हो कि वे अन्यविश्वासों, रूढ़ियों को छोड़कर सबे मानव बनें. इसकी योजना बनाते। और फिर समय निकालकर गांव-गाव में एक साथ जाते। फिर मेरी रुचि राजनीति में हो गई और मैं कांग्रेस के प्रवार में लग गया। अपना अधिकतर समय राजनीति में ही लगाने लगा किन्त भैराराम मेरी तरह राजनीति में नहीं आये, मुझे या हम लोगों को सहयोग देते रहे। कांग्रेस की नीति की उठा-पटक से दर रहकर शद्ध रूप से सामाजिक कार्यों में ही ज्यादातर अपना समय विताया। राजनीति में भी सरपच और फिर पंचायत समिति में उच प्रधान के रूप में आये भी तो यह ध्यान रखा कि पदों पर रहकर गामीण माइयो को अधिक से अधिक लाम कैसे दिलाया जा सके। इसलिए इनका ध्यान सदा रचनात्मक कार्यों की ओर ही ज्यादा रहा। और यही कारण है कि मेरे जैसे लोगों के अनेक कड़र विरोधी और दुरमन भी रहे हैं (अब कोई नहीं है) किन्त श्री भैराराम सदा यधिकिर की तरह अजातशत्र रहे। सभी इनकी सादगी, सचाई और लगन की प्रशंसा करते रहे है। काग्रेस पार्टी को राजगढ़ और तारानगर तहसील के गांव-गांव में फैलाने में, इसके सदस्य बनाने में भी श्री आर्य मेरे साय बहुत घूमे है और लोगो की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली इस पार्टी को मजबूत करने की प्रेरणा दी है।

इस प्रकार थी आर्य मेरे बहुत ही निकड़ के सायी या यों कहूँ कि मेरे छोटे गाई के समान रहे हैं। मेरा सदा इन पर पूरा विश्वास रहा है, और आज तो इनके कार्यों को देखनर मुझे बहुत ही खुगी है कि चलो हमारे एक वैदिक प्रचारक के काम का इतना फैलाव हो रहा है और समाज में उसका प्रमाव बढ़ रहा है। जाने वाली पीढ़ी थी आर्य के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर जाति, समाज और राष्ट्र की उन्नति के कार्यों में उसाह प्राप्त करे यहीं मेरी कामना है। और अब तो थी आर्य ने संन्यासी बनकर मेरे जीतों को वहुत पीछे छोड़ दिया है, अब वे मेरे पूजनीय भी है। सदा इसी प्रकार समाज को प्ररणा दे, यहीं मेरी शुमकासना है।

# कार्यकर्ताओं के प्रेरणा-स्रोत

श्री हजारीमल सार्<sup>ण</sup>

संसार मे जहा भी हम देखते है, आज एक ऐसी अंधी दौड़ लगी है कि किली को भी किसी से बात करने की फुरसत नहीं है। यह कैवल बड़े उद्योगपितियाँ, पूर्जीपतियों या धनिकों तक की बात नहीं है साधारण से साधारण श्रमिक तक में हम यह पाते है। निरन्तर काम में जुटे रहना बहुत अच्छा है, अकर्मण्यता किस काम की किन्तु इस दौड के पीछे इन्सान के मन में कुछ और है, जो है उस तक हम पहुंचते हैं तो बहुत दु.य होता है, विस्मय होता है। अपना धन, वैभव, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये यह दौड़ है और इन सबके साथ लगी आसक्ति इन्सान की इत्ना निष्ठुर और हृदयहीन बना देती है कि वह दूसरों के हित को नगण्य मानने सगता है। इसका नतीजा समाज में वैमनस्य, असहिष्णुता और विद्रोह के रूप में प्रस्मृटित होता है और आज के सारे संघर्षों की जड़ यही है। आदमी बहत स्वार्षी और स्वेकेंद्रित हो गया है। यह सब देखते कभी कभी मन मे बड़ी चिन्ता होती है, वेदना होती है। क्या दुनियां इससे चल पायेगी? किन्तु दुनियां में यद्यपि योड़ा मिलता है, फिर भी कुछ और भी देखने को मिलता है जिससे मन में आशा बनती है, दुनिया चलेगी। आपा-धार्या की दौड़ में लगे लोगों के समकक्ष कुछ ऐसे लोग भी धराधाम पर मौजूर्य है जो परसेवा, परोपकार और जन कत्याण में प्राणपण से जुटे है। महान् संत कवि तलसीदास के शब्दों में---

> परिहत सरिस धर्म नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अधमार्ड

महान् सत तुत्तसीदास के शब्दों में मानव जीवन का यह आदर्श है। यद्यि ऐसे लोग थोड़े हैं, परन्तु है और उनका उच्चम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। सूरज तो एक है लेकिन सारी दुनिया के अंधकार को वह मिटा देता है। चन्द्रमा तो एक ही खेता है किन्तु करोड़ों तारे जो नहीं कर सकते वह अकेला कर सकता है। उजस्यन के माल्यलीय मूमाग चूक जनयद के तारानगर तहसील में जन्मे 'तारानगर के गांधी' के नाम से विश्वुत आदरणीय चीचरी भैरारामजी करवां एक ऐसे ही संस्पुष्त हैं, जिनकी मेरे जीवन पर विशेष इन्म से हाय पड़ी।

70 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

मेरा जना एक अच्छे साते-पीते किसान के घर में हुआ। घर के लीग येती-बाड़ी करते थे, शिक्षा में भी रुचिशील थे, इसी कारण मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। भेरे मन में देश के पति, जनता के पति एक सम्मान था कि मैं उनके लिए कछ काम कर सकुं अतः ज्योही मैंने होश संभाता सार्वजनिक जीवन में आ गया। जिस शमय मैंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया वह यग सामंतवादी आतंक का युग या। किसान, श्रमिक आदि कामगर शोषित और पीड़ित थे। यद्यपि उस समय देश आजाद हो चका था लेकिन ये स्थितियां बरकरार थीं। आम जनता में जागीरदारों का भय व्यास था। हम किसान नीजवानी के मन में बड़ी पीझ थी, एक विद्रोह था इन स्थितियों को मिटा देने हेत। उस समय की बात मुझे बहुत बार याद आती है। आदाणीय भैरारामजी करवा जो तस समय जन जागरण के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक या उपदेशक के रूप में खब सक्रिय थे, लोगों मे नैतिक शिक्षा और सदाचार का समावेश करने में कतसकत्य थे। इनके सम्पर्क में मैं भी यदा कदा आता रहता था। मेरे मन में उनके प्रति, उनके निस्वार्य जीवन के प्रति बडी श्रद्धा थी। उनको एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भानता था। उस समय हमे उनसे जो मार्ग-दर्शन मिलता या आज में सोचता है कि वह वास्तव में बद्दत कीमती था। वे बडे प्यार से कहते ये 'देखो शोवण और अन्याय इसलिए होता है कि शोषितों को अपने आपका बोध नहीं है और बोध इसलिए नहीं है कि उनमें शिक्षा का अभाव है। यदि हम उन्हे शिक्षित बनादे, उनमें आत्मबोध जगादें तो वे स्वय सब स्थितियां संभात लेगे। इस्रतिए भाइयो, ध्वंस से निर्माण ऊंचा है, उससे समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है।' जवानी के जोश में तब शायद उनकी ये बाते हमें इतनी नही गाती थीं किन्त मै भी आज प्रोड हो चला है और अब महसस करता है कि दरअसल में उनके अनुभव अति मृत्यवान थे।

सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए सर्वप्रयम मैं सरदारशहर पचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हुआ और आगे चलकर राजस्थान विद्यानसमा के सदस्य के रूप में भी कार्य करने का अवसर मुझे मिला। चौधरी भैरारामजी से मेरा सम्पर्क सदैव बना रहा। मै उनको बड़े पूज्य भाव से देखता था और देखता हूँ। समय समय पर चीघरी साहब से मिलता भी रहता। वे उसी अभिभावकीय भुद्रा में भुझे कहते 'देखो इन्सान साहब ने प्रनता भा रहता। व उसा आभमावकाम मुद्रा म मुझ कहत द्या इन्सान के जिन्दमी में कभी-कभी काम करने का सुजवार मिलता है, जो उसका सही उपयोग कर लेता है वही बुद्धिमान होता है। समय निकल जाता है, बात रह जाती है। विपायक रहते हुए तुम जनता के हित में जो भी सुमसे संभव हो, जितना कर सकी, जवश्य करें। जनता ने जिस आसा और भावना से तुमकी विधानसभा में भेजा है उसकी पूर्ण करना तुम्हार कर्ताव्य है। जनता का सतीव और उसकी शुभकामना तो भगवान का आशीर्वाट है वह कभी निष्कल नहीं जाता।'

मुसे चौधरी साहब की बातें बहुत उचित लगती और मैंने जितना मुझसे बन सका, इस दिशा में प्रयत्न भी किया। जो कुछ मैंने जनहित का कार्य किया उसका

श्रेष श्रीमान् चीघरी भैरारामजी कस्वां की शिक्षा और मार्ग दर्शन के दू ते अतिगायोक्ति नहीं होगी।

एक त्यांगी, वेताग, आकांबारहित साधक के रूप में चीचरी साहव की मैं देखता हूं। वालिकाओं के शिक्षण का जो बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है वह गर्र का एक बहुत बड़ा काम है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि चौचरी साहब खदा हार रहें और जीवन के सी बसंत पार करें। ऐसे पुठन धरती माता के वे भाग्याता हैं हैं जिनसे समस्त मानव जाति का बड़ा हित सपता है और धरती माता गीरवाबित हैं तिती है।

मैं आदरणीय चौधरी भैरारामश्री कस्वां का हृदय से सादर, सम्बद्धा और सम्मानपूर्वक शत शत अभिनन्दन करता हू और उनके दीर्घासु होने की मगतकानना करता हैं।

#### जामते को वसों सिक्तियाँ

एक राज १८ १८०६ १८ जा तार एक में राजे थे। पूज सी राजे उन्होंने एक विशेष साधना कराई। शिष्यों को पंतितबढ़ होकर ष्यान करी के लिए बैठा दिया। राजि के तीसरे प्रवट गुरु ने शीमे से आवाज दी-राम। राम उठा, गुरु ने उसे चुपके से दुर्तभ सिद्धि प्रदान की। अब दूसरें की बारी आई। पुकारा-श्याम। पर श्याम तो सो रहा था। इस बार भी राम ही आया और दूसरी सिद्धि भी लेकर चला गया।

शेष सभी शिष्य हो रहे थे। गुरु को उत्त दिन दस सिढियाँ देनी थी। सोते को जगाने का निषेच था। दहीं बार राम ही आया और एक-एक करके दसीं सिढियाँ प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया। सोने बाले दूगरे दिन जागे और अपनी मूल पर पछताने लगे।



प्रामोत्यान विद्यामीठ संतरिया में श्री भैग्रह्मामजी आर्य को अभिनंदन पत्र समर्पित कर्ति देर राज्या खुद के उन्होंने मंत्री भी भीतिसभी जीवरी न 🔾 🤝

पुस्तकालय एवं भागन गर

# स्टेशन रोइ. बीकानेर



ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया मे राज. सरकार के राजस्व मंत्री श्री गंगरामजी चौधरी के सांत्रिध्य में श्री भैरारामजी आर्य का अभिनंदन समारोह



श्री भैराराम आर्य : एक भाव मुद्रा में



ग्रामोत्यान विचापीठ संगरिया के समारोह में बोलते हुए डॉ. हनुमानसिंह कस्वा



मंखृत विद्यालय जाखोद, जिला शुंझनूं में संन्यास के लिए श्री आर्य का अभिषेक करते हुए स्वामी सुमेधानन्दजी



श्री आर्य के संन्यास लेते समय आयोजित यज्ञानुष्ठान



थी खानी गुनेधानन्दनी द्वारा थी आर्य को शंन्यासार्य मंत्र प्रदान प्रकरन



स्वामी सुमेधानन्दजी मंत्रपूत काषाय वस्त्र श्री आर्य को प्रदान करते हुए



### वैदिक संस्कृति के श्रमशील साधक

#### श्री यशवन्तसिंह

निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि संसार में ईश्वरीय ज्ञान और तदनुशार प्रकृति के शाश्वत नियमों के आदि स्तेत बेदो का उद्गम भारत भूमि रही है। आदिकाल से चलती वैदिक प्रणाली और व्यवस्थाओं में विसंगतियों का अनुभव होने से समय-समय पर ऋषियों ने इसे दिशाबोध प्रदान किया। महर्षि वात्मीकि ने रामायण महाकाव्य रचकर राजा राम के माध्यम से मर्यावाओं और कर्पावों की स्थापना का उपदेशा दिया। इती प्रकार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत काव्य में भीता का स्तम्भ स्थापित कर योगीराज कृष्ण से साय्य और योगदर्शन की शिक्षा दी। सामाजिक अवस्थाओं की परिस्थित के अनुसार इस देश में महाधीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, नानक, नामदेव, दयानन्द आदि दिव्य पुरुष आते रहे है।

कालान्तर की विकृत अवधारणाओं के फतस्वरूप बुग्रइयो, कुरीतियों और काल्यनिक मान्यताओं में जकड़े इस देश के समाज को पायंडी धर्माचायों ने हर पत्थर को भगवान और स्थान-स्थान पर देवी देवताओं को इंस्तर के रूप में प्रकट कर धर्म को अपना पेशा और व्यवसाय बना डाला था। उपरीक्त दिव्य पुरुषों की शृंखला मे महर्षि दयानन्द प्रकट हुए। स्वामी दयानन्द ने वेदो के झान की प्रामाणिक व्याख्या की, और आर्य समाज की स्थापना कर समाज का बड़ा मैल घोया।

पानस्थान में जोषपुर, उदयपुर और अजमेर में आते रहते से यहां आर्य समाज का सुधारवादी आन्दोतन प्रारम्भ तो हुआ परन्तु पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह व्यापक व प्रभावशाती नहीं बन षाया। उत्तरी राजस्थान के अशिक्षित पिछड़े जाट बाहुत्व समाज में, आर्य समाज के प्रति हमान तो पैदा हुआ किन्तु अशिक्षा के कारण और अगुआ समाज सेवकों के अभाव में यह आन्दोतन आवश्यकतानुसार फैल नहीं पाया।

अंघकार की घटाओं से घिरे रिगस्तानी चूक जिले की तारानगर तहसील के ग्राम गोडास के टीलों में स्वामी दयानन्द के समाज सुधार अभियान को इस मूक्तन में आगे बढ़ाने के लिए आज से सतहतर वर्ष पूर्व चीधरी भैरारामजी करती का जन्म हुआ। प्रतिमा की तालिमा और समाज सुधार के संस्कार, ये पूर्व जन्म से साम जन्म

वैदिक संस्कृति के श्रमण

थे। अशिक्षा के पर्यावरण में साक्षर होने का प्रश्न ही नहीं था। बचपन हे कृरि वर्ष में जुड़ने से परिश्रमी किसान की दिनचर्या के साथ चौबरी मैरारामजी की बेतन शक्ति पढ़ने और समाज सुधार के विचारों से ओतप्रीत होकर आर्य समाज के द्वार में अदेश कर नाई। उन्होंने अपने परिवार से कन्याओं को प्राथमिकता देकर शिक्ष प्रारम्भ की। उस जमाने में जाट बिरादरी में पड़ना हो दूर रहा, पड़ने-पड़ाने वा नामसेवा भी स्विवादियों के उपहास का पात्र बनता था।

वीयरी भैरारामजी आर्य ने स्वामी द्यानन्द कृत प्रन्य सत्वार्धकार और संस्कार विधि के अनुरूप पैटिक संस्कार अपने परिवार में असरसा क्रियानित कर अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में सामाजिक रुद्धिवादी कुरीतियो व बुराइयों से लोहा तेते हुए कन्याओं को रिक्षित करने का बीड़ा उठाया। इस उम्र में भी वे अपने इस हुड सक्त को साकार करने के लिए गांव, द्वाणी व सीपड़ी में अनवरत डोल रहें हैं। इस अभियान में वे अपने बेटे-बेटियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र से बुता-बुता कर इन कार्य की, उनके सामाजिक ऋण मुक्ति के यज्ञ की अनुभूति कराकर उत्ताह और मन से, जन्हें जुटाये रुटाते हैं।

वीषरी मेरातम जी आर्ष एवं उनका परिवार इस मह प्रदेश में उटी वर्तां युगधारा में एक प्रेराणादायक आदर्श हैं। सामाजिक कुरीतिया-जन्म, विवाह व मृत्युं के अवसरों की फिजूल रार्षिया तथा माहक द्वया आदि के प्रयोग तो दूर रहे, उनकें यहा इस प्रकार की चर्चा भी असामयिक लगती है। इनके परिवार की विन यहा-दहेज की शादियों का चहुं और यमगान किया जाता है। वीधि राहक की शें तरह इनके सुपुत बीकानेर पी.शी.एम. असरातस में प्रध्यात वरिष्ठ शत्य विक्तमक हों. हतुमानिहंह करना सेवा, अम और समर्थण की प्रतिमूर्ति हैं। अपने सम्य, सुर्गीतं व्यवहार और मृदु अमृतवाणी से डॉ. साहब जन-जन के दिल में बसे हुए हैं। इनकीं आर्व गांव के गरीच, बीमार को माव-विभोर होकर राहत पहुवाने के लिए सालादित रहती है। प्राय: दीनहीन ग्रामीण के हवा पानी की व्यवस्था करते डॉक्टर साहब को

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के विस्तृत मू-भाग में जिस प्रकार स्वामी केशवानन्द जी महाराज शिक्षा प्रसार और समाज सुधार की अकेते अलख जगते रहे, उन्हों के पदिनन्हों पर चौधरी भैरारामजी आर्थ अपने क्षेत्र में 'अकेता चला रें का झंडा लिये महार्षि दयानन्द सरस्वती के मार्ग पर मारी शिक्षा के लिये समर्पित साथक के रूप में परिअमपूर्वक जुटे हुए है। तारानगर क्षेत्र में नारी शिक्षा सप्ता की कोई करूपना भी नहीं कर सकता था। बारानी एक फमाडी क्षेत्र, नित अकात की विभीविका, साधन-कीन अशिक्षित वर्ग से संबंध प्रया बालिका शिक्षा के प्रति अर्हित, हम परियमितियो से जुझ कर तारानगर करूपे में साखी क्ष्यां की तमात वे विभाविक कर्या डाजावास का निर्माण कराना बडे जीवट का कार्य है। धुन के क्ष्मी, झन यत के पुरोधा, निकाम कर्मी चौधरी भैराराम जी आर्य धन्य है जिन्होने उन्हों

छात्रावास का निर्माण कर अपनी अमर कीर्ति का प्रकाश पुंज स्थापित कर समाज की अनुपम, अद्वितीय सेवा की है। राजनैतिक प्रपंच और मान मर्यादा के दूषित परिवेश से हटकर अब भी चौधरी साहब संस्था संचालन और विकास में क्रियापील है। उनका जीवन समाज को समर्पित है। परोपकार और निकाम रेवा ही उनका धर्म है। इस देश के विभिन्न भागों में, समय समय पर सामाज सेवा के माध्यम से, गिरते गानवीय मूत्यों की रक्षा के लिए, परोपकारी श्रमशीत साधक पैदा होते रही यही कारण है कि मारत, मारत बना कुआ है। दिसी शायर ने ठीक ही कहा है—

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा ! मिश्र, यूनान और रोमा मिट गये सारे जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशां हमारा !

### स्वाध्याय से उन्नति

स्वाध्याय करो—आर्य ग्रन्यों का जिनमें मानव की उन्नति ही उन्नति के सेख है। जितनी उन्ननें मानव मर सकता है, उतनी अन्य कोई जीव उन्नति नहीं कर सकता। आर्य ग्रन्य जीवन की जड़ी-चूंटी है। वे जीवन जीने के मार्ग बतलाते है। इधि-मनियों की क्रया का फायदा उठाओं।

मेरी 80 साल की उम्र है, मैं भागता हूँ, स्वाध्याय करता हूं, परिश्रम करता हूँ, पैदल 20 कोस जा सकता हूं लेकिन मेरे सारे साथी चले गये, यह सब दया महर्षि दयानन्द के आर्य समाज की है।

--आर्यर्ग

# तारानगर के गांधी

### श्री रावतमल आर्य

शी भैरारामणी आर्य को मै लम्बे समय से जानता हूँ। स्वतन्त्रता संग्राम के समय चूक जिले मे आपसे मिल कर कार्य किया था। स्वाधीनता के पश्चात् उन्होंने सेवा कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। शिक्षा प्रसार, विशेषत नारी रिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को समाज भुला नहीं सकता। इन्होंने तायनगर में बेरिक कन्या छात्रावास का शुभारम्भ करके ग्रामीण समाज की सेवा में एक और न्या अध्याय जोड़ा है। आप ग्राम गोडास, तहसील तायनगर जिला है निवाधी हैं और इस क्षेत्र के लोग जन्हें 'तायानगर का गांधी' कहकर पुकारते हैं। उनके मन में समाज के प्रति ममता और प्रेम भाव है। सवेदनशीतता है। सुसंजूत समाज के निर्माण की उनकी सकस्यना सावार है। सवेरारी, रेसा मेरा विश्ववास है।

मै ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे इन्हें दीर्घायु रखें।

### फूल का गौरव सौरभ विस्तार

मनुष्य की गरिमा उस पुष्प के समान विकसित सुगियत होने में हैं जो कभी बदले में अपेक्षा नहीं रखता, हमेशा सौरभ बाँटता है। प्रात काल की पवन लहरी आई और गुलाब को स्पर्श कर चली गई। पते ने हैंवते गुलाव को देखा तो आग-बबूला हो गया। बोला—यह भी कोई जीवन हैं, माली आता है और असगय में ही तुम्हारी जीवन सीला समाप्त कर देता है। इतने अल्प जीवन में भी क्या आगनद। मे रोज देखता हूँ, कितने ही फूल यितते हैं और मुस्सा जाते हैं।

गुजाब ने बढ़े शान्त स्वर में उत्तर दिया—माई। जीवन का अर्थ है सभी सुगन्य। इस प्रकार चारों और सुगन्य को फैलाते हुए आमन्त्रित मृत्य ही जीवन और अमरता है।



### अविस्मरणीय साथी श्री भैराराम आर्य

### श्री लालचन्द बेनीवाल

तारानगर तहसील के गोडास गांव में खामी केशवानन्दजी की प्रेरणा से प्रायमिक विचालय प्रोतने का निश्चय संगरिया विद्यापीठ की कार्य समिति ने किया, मयोंकि श्री मालारामणी करवां ने स्वामीजी से दृष्ट विश्वय में विरोश प्रार्थना की थी किन्तु गोडास के तत्कालीन जागीरदार ने अपने गांव में स्कूल प्रोतने को मना करने पर 'द्यापी आशा' जो पालसा में थी सक्त प्रोता गया।

मुझे इस स्कूल में प्रथम अध्यापक के रूप में कार्य करते का सीमाग्य मिला। स्वामी जी की प्रणा मेरे युवा मन को तिक्षा की जोत प्रामीण जगत मे जगाने की देती रहती थी अतः मे पूरे उत्साह के साय शिक्षा-भ्यार मे लग गया। उसी समय मेरा परिवय श्री भैरारामजी आर्य से हुआ। मेरी स्कूल ते उनका महेला मारायमजी का तड़का—स्ट्रूलतिंह भी पढ़ता था, उसके द्वारा भी श्री आर्य के विचारों और कार्यों की जानकारी मिलती रहती थी। धीरे-धीरे मेरा सम्पर्क श्री आर्य के गेरार होता गया। में उनके सादगीपूर्ण जीवन और विदेक धर्म के प्रवार तथा स्विवय को त्र करने के कार्यक्रमों में सहमागी बनने लगा तथा यथा अवसर उनके साय आस-पास के गांवों में जाता था। उस समय मेने अनुभव किया कि आर्य के विचारों का एक बार तो लोग विरोध करते हैं किन्तु ठण्डे दिमाग से सोचने पर उनके बताये मार्ग को अच्छा मानते हैं। उन्होंने द्वाणी आशा के स्कूल की छात्रसच्या बढ़ाने, उनमें पढ़ने वाले छात्रों के सब प्रकार की सहायता करने में किसी प्रकार का संकोच कभी नहीं विया।

अप्यापन कार्य में जिन उपकरणों की आवश्यकता होती, बाहे उनकी कही से भी व्यवस्था करनी हो श्री आर्य अवश्य कर देते। स्कूल के सारे बचों के वे संरक्षक ये। उस समाज के पढ़े हुए कई छात्र आज अच्छे-अच्छे परों पर हैं। मैं बृद्धावस्था के कारण उनके नाम तो समरण नहीं कर पाता किन्तु खाणी आज्ञा के माणजे श्री मानफुलर्तिह धूनिया, आज राजस्थान में आईपी.एस. के उस पद पर हैं। श्री हस्फूलर्तिह की आज तारानार के लोग मास्टरजी के नाम से जानते हैं। उनके तारानगर स्थित घर पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। सभी के कार्यों में वै सब प्रकार से सहयोग करते हैं। तारानगर के करने के विकास में उनके योगदा थे कोई नहीं भूता सकता। ये सब छात्र थी आर्य की देवमात ओर देखा से है की वते है।

में लगभग सात वर्षों तक ढाणी आहत में रहा। उस समव श्री आर्व के छर गांव-गांव में शिक्षा प्रचार के कार्य में घुमा उसकी याद कभी नहीं मुलाई जा हरती मैंने अपने जीवन में ऐसे मित्र विरले ही देधे हैं। जब भी उस समय के जीवन से याद करता हूँ जनकी स्मृति ताजा हो जाती है। अब जनका कार्य क्षेत्र बहुत बहु प्रा है जगह-जगह उनको सम्मानित किया जा रहा है यह सब देख कर दित की बहु पुशी होती है कि मेरा एक अजीज दोस्त इतना बड़ा समाज-सेवक बन गया है है सभी उनका आदर कर घद को भाग्यशाली समझते हैं।

मै उनके लम्बे जीवन के लिए ईरवर से प्रार्थना करता हूँ।

# तो बता-कूण हे हैम तूमा भें?

गुजस्थानी भाषा में रिवाज है कि वृद्ध को 'डैण' कहते हैं <sup>गृदे</sup> मुझे कोई डिण कह देता है तो एकदम जवाब देता हैं कि 'तेर होते भे डेग नहीं तू क्षी डैण है' क्योंकि तू चाय पीता है, बीड़ी पीता है, मुंह में दांत नहीं है, सुबह आठ बजे उठता है, सोये-सोये चाय-बीड़ी पीता है फिर कही चलने को तैयार हो पाता है। लेकिन मेरे तो बत्तीसों दात है और चाय-बीडी भी नहीं चाहिये, सबह भी जल्दी उठता हूँ तो बता डेग कृण-त या में ?



# एक सफल संकल्पी

### श्री गणपतराय मड्दा

तारानगर के देहात गोडास में बसे कृषक परिवार में जन्मे श्रीरामणी आर्य खय कृषक हैं। लेकिन गाव में रहते हुये इनके मन में समाज सेवा की जो किरण प्रसुद्धित हुई थी, वो आज साकार रूप से हम सबके समक्ष है—वैदिक कन्या छात्रावास के रूप में।

प्रारम्भ में आर्य ने समाज में व्यात चाल-विवाह, मृत्युमोज, खुआछूत जैसी कुंपीतियों के विरुद्ध अलग्र जगाया था। उनके ही प्रयासी से इस क्षेत्र में लोगों में व्यापक जागरकता आई। एक सफल सरपंच के रूप में भी उनका कार्यकाल काफी तम्बा एवं उपलब्धियों भरा रहा। वाद में भी आर्य ने अपने आदशों को मूर्त रूप देने के तिये नारी शिक्षा को अपने जीवन का सरुप वनाया।

एक बार मैंने यों ही मजाक में उनसे कह दिया कि भाईजी आप रोज सुवह अपनी बाड़ी में कार्य करते रहते हैं। आपके पास क्या अभाव है। आपके पुत्र तो बीकानेर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब वृद्धावस्या में आराम से उनके पास रिहेये। उन्होंने जय भी बुरा नहीं मानते हुये कहा कि भाई तुम्हारा कहना बिस्कुल ठीक है किन्तु मुझसे बिना मेहनत किये बैठे नहीं रहा जाता। में तो अपने गाव में रहकर ही मानूमूमि की सेवा करना चाहता हूँ। यह शारीर जब तक स्वस्थ और काम करने योग्य है में अपने सामाजिक दायिकों में ही ब्यास रहेंगा।

तारानगर कस्बे के दक्षिणी छोर पर श्री आर्य की एक फ्लोर मिल थी। लेकिन जनसेवा के लिये उन्होंने उस स्थान पर गांवों से पढ़ने आने वाली छात्राओं के आवास एवं शिक्षा के लिये छात्रावास खोल दिया। और स्वयं एक जागरूक संरक्षक की तरह उनकी प्रत्येक आवस्यकता का स्थान एवने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपनी ही तरह के एक साथी को तैयार किया जिनका नाम है रामदत्तजी औं आर्य की प्रेरणा से रामदत्तजी भी पूरे मनोयोग से कन्या छात्रावास के काम मे जुटे हुये हैं। धीरे-धीर प्रामीणों के विश्वास एवं उचित प्रवन्य के कारण छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी और स्थान की कभी महसूस होने लगी। सयोगवश हमारे ही करने के माहेश्वरी परिनार के सन करदेवरासमी वेन्नी के वशल प्रयागनन्दणी यहां आये हुए थे, जो मेरे रिस्तेदार है, उनसे श्री आर्थ ने हें की और उन्हें छात्रावास के विषय में बताया। उनके पास तारानगर वह स्टेंग्ड के सीप एक भूएण्ड रिक्त था। उन्होंने इस पवित्र कार्य के निये सहर्ष वह जनीन के कर दी। इस कार्य में हरफूलसिंहजी और रामदाजों का भारी सहयोग रहा। इन इस स्थान पर वैदिक कन्या छात्रावास की विशाल मंजिल बन चुनी है त्रिवसे के आर्य के बनाये गये कठोर नियमों का पातन छात्रायें सहल रूप में कर रहे है। छात्रावास के विशेष माहिल को रेपते हैं। छात्रावास के विशेष माहिल को रेपते हैं। छात्रावास के विशेष माहिल को रेपते हैं। एंसतित होता है कि प्राचीन गुरुकुल का दृश्य हो। सुरक्षा व्यवस्था और संस्थक के दायित होता है कि प्राचीन गुरुकुल का दृश्य हो। सुरक्षा व्यवस्था और संस्थक के दायित्व स्वय श्री आर्य और सहमाणी रामदत्तजी मितकर देएते हैं। पूरे संक्षक के वात्रावरण में पढ़ने वाली छात्राओं का प्रविच्य बृद्ध ही उडवल है। पूरे क्षेत्र के के श्री आर्य पर गर्व है। ऐसे समाजसेवी कभी-कभी पैदा होते हैं, निनके कारण समृवे हें का भाग्य जाग पहना है।

### सेवा करो, चाहे उसका शतांश ही दो

सेवा, अरे भाइयों, सेवा तीन प्रकार की होती है, तन, मन ब धन की। शास्त्रों में लिखा है कि यदि हर कोई शर्तास सेवा देने की सोव ले ती यह घरा अमन चमन सी खिल स्वर्ग बन जाये।

वास्तव में आर्यजी तीनों सेवापें आज भी बराबर दे रहे है। इर्र उम्र में भी करती सेकर जब आप शारिरिक परिश्रम करते हैं तो पुरक्त भी दावों तसे अगुली दबा सेते हैं कि—कमाल है, बूढ़े का।

्रामदत्त आर्य



# समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता : श्री भैरारामजी

# श्री श्रीनिवास खेमानी

भी भैरारामजी के और मेरे चरेलू, आत्मीय, राजनीतिक, जन-कार्य-संचयी एवं वैचारिक संबंधों को लगभग 50 वर्ष पूर्ण होने को है। प्रारम्भ से लेकर अब तक यह संचय और भैरारामजी का स्नेही व्यवहार एक जैसा—ययावत ही है। दूसे समय और दूरी ने विलवुक्त भी प्रमावित नहीं किया।

भीते हुए वो अविस्मरणीय दिवस आज भी यू आयों के समक्ष तैर रहे हैं जब मैं सूल में पढ़ता था—भैरायमजी से परिचयं हुआ। आप मेरे से हर तरह का कार्य करवाते जिसमें प्रतिदिन लिया-पढ़ी, सलाह-मशविया करना, ग्रामीण समस्याओं की व्याख्या, फिर उसका समाधान योजना, जन सगठन बनाकर काम करना और मूझे सदैव उसमें आगे रयना—वस, फिर धीर-धीरे ऐसी आत्मीयता से बंधते चले गये कि हमारे सारे क्रिया-कलाय साथ होने लगे, हम साध-साथ आगे बढ़ने लगे। जन दिनों भी भैरायमजी की कार्यक्रमता और लगन जैसी दृष्टिगत होती थी आज किसी की दृष्टिगत नहीं होती है। किन्तु आप स्वयं उतनी ही कजों और स्कूर्ति संजोये है। बैसा ही निरन्तर काम, बही लगन और उसी उत्साद के साथ जुटे हुए है। आपके ही सहयोग से मुझे उस समय हमारे तारानगर अबत देहात के सर्वमान्य प्रतिनिध के स्व में प्रतिच्या मिती और सुझे सामाजिक कार्यों के प्रति जागरकता, यह सब आपकी ही प्रेरणा और साम के कारण सहजता से मुझे मिला, यह मेरा सीमान्य है।

थी—नई बार हम लोग सुवह 4 बजे से तो कई बार रात को 12-1 बजे तक राजजीति, समाज विकास-जनकरपान हेतु योजनायें जुलिया बगते-विचारते रहते थे। श्री भैरारामजी जो सोचते विचारते उसे व्यावहासिक रूप से पुद पर उतार स्वयं आवर्ष वनते-पपन प्रेरणा के सुत्र बनते थे। आपको राजजीति मे फैल रहे संजुवित स्वार्यों से उसी समय से वितृष्णा थी। आपके विचार से अपने क्षेत्र में जिसमें शिक्षा, युदा बन के विकास, महत्र काला, किसानों की आम समस्याओं और दिक्सों के दूर करना, ग्रामों व अचलो में जागृति वैदा करना, नारी शिक्षा हेतु जागृति पर-पर पहुचाना, उन्हें साक्षर वनाना इत्यादि इतने विचार काम है जिनमें सगकर सम्पित निक्सान कार्योंकर्ता: श्री भैरारामजी 81

कांग्रेस संस्था से जुड़े हम लोगों की रोज बैठक हमारी 'बैठक' मे होती

कार्य करने से ही कोई बदलाव, उन्नति होगी ऐसा आपका मानना था। भैरागर्न्न की लगन, चरित्र व दृढ़निष्ठा तथा वाहियात बातों में शरीक नहीं होना, गांधीवारी विचारघारा का सतत निर्वाह व राष्ट निर्मानकारी कार्यों की और तस्वबद्ध रहन समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहना-ये सब आपके व्यक्तित्व के गुग रहे हैं जिनते सभी प्रभावित रहे हैं और आज भी इस वयस में आप अपनी पूर्व समता से कार्यत है यह उपरोक्त कथन की परि है।

स्त्री शिक्षा के लिए आपमें लगन बराबर रही। जब आपके <sup>ह्या के</sup> छोटे-छोटे बचे पढ़ रहे थे तब आप अनसर बातें करते थे कि देहात की लड़िक्यों ने किस तरह शैक्षगिक सुविधाएं मिल सकें ताकि वे भी शिक्षित हो सकें। कोई दिन तब ऐसा नहीं होता या जब हम दोनो साथ-साथ टारानगर में होते और इस बावत वर्ष नहीं होती। हमारे बीच सदैव गहरा सामंजस्य रहा और व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी चते गये। आज जो कन्या छात्रावास का मूर्तरूप सामने है वह भैरारामजी के रात-दिन की गहरी लगन व लक्ष्यबोध दृष्टि का ही प्रतिफल है। जीवन भर जे उन्होंने भटक-भटक कर तपस्या की उसी का परिणाम और सुफल है कि उनका स्व उनके सोच उनके समक्ष ही साक्षात्-साकार हो गये—उन्होने ही अपने मुताबिक हर्ने आकार दिया और दे रहे हैं। वे मुझे कई बार कहते ये 'श्री निवास सड़िक्यों के आवास व शिक्षा का प्रबंध कब कराओंगे!' आज उस सारे प्रबंध व्यवस्था की देखकर मन को जो शांति मिलती है, इसकी अभिव्यक्ति कर पाना मुक्तिल है। अनेक वर्षों के अनयक प्रयासों के बाद यह संस्थान आने वाले कल में नारी शिक्षा व जागृति केन्द्र के रूप में राजस्थान का गौरव बनेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री भैरारामजी एक अचल, देहात का किसान--जिसने अपनी समन व देश की परिस्थितियों को देखते हुए अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक कुरीतियों से तड़कर उन्हें मिटाने में अर्पित कर दिया एवं साथ-साथ ही घर की जिम्मेदारी भी पूरी सजगता से निर्वाह कर एक मिसाल कायम की कि यदि मनुष्य चाहे तो सभी कार्य को कर सकता है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे है जहां व्यक्ति के स्वार्य इतन अधिक फैल गये हैं कि स्वयं को स्वयं का ही दूसरा हाथ भी बिना स्वार्य साथ नही देता ऐसे में पूरे समाज और राष्ट्र के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ करीं व्य करना अपने आप में एक कठिन व दुष्कर कृत्य है—रेसे ही व्यक्ति अपना असर इतिहास पर छोड़ जाते हैं—इतिहास बनाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा सायी श्री भैराराम इस पुनीत यज्ञ कार्य में एक अग्रदूत बनकर कार्यरत है—मेरी शुगकामनाए



# शिक्षा सन्त श्री भैरारामजी कस्वां

### श्री नेतमल सामसुखा

मनुष्य एक सामाजिक इकाई है। समाज मानव की अपरिहार्य आवश्यकता है। समाज व्यक्ति के निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण मूमिका राउता है। समाज का यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। अत: व्यक्ति को अपने निजी स्वार्ण से फार उठकर ऐसे कार्य करने होते हैं जिनसे वह समाज के ऋण से यत्कियित् उऋण है। सेके। इसी भावना से ओत-ब्रोत भैरारामजी का जीवन और उनका कृतित्व समाज के किंगे उच्छोगी मिन्द हो रहा है।

मैंने इन्हें और इनके कार्य को निकटता से देया है। आज के भौतिकवादी युग में 'स्व' से अपर उठकर समाज की सेवा में जो अपना योगदान करता है, वह नेसरेंद्र प्रशंक्तीय है। इन सबमें जो महत्त्वपूर्ण है वह है गारी शिक्षा। एक कन्या की शिक्षा समाज में दो परिवारों को पुसरकार प्रदान करती है। इसी पुनीत मावना से मेरित होकर सैचयमजी ने तायनगर में 'बैटिक कन्या झावाबार' के निर्माण का यगरवी कार्य किया है। आज वे इककी सार-संभात में अपना अमूल्य योगदान दे रहे है तथा पितातुत्य भूमिका निमा रहे हैं। सब ही नारी मगवान के समकझ है, जिसमें पुनन शक्ति है। नारी सेवा की प्रतिमूर्ति है और उसे समझत, सुशिक्षित, सुसंस्कारित बनोने का कार्य महान् सेवा कार्य है। इससे जहां समाज में नारी को सम्मान मिलेगा वर्ष परिवार भी गौरवान्तित होगा। और समाज एवं देश भी लागान्तित होगा।

ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में सतग्न भैरारामणी आर्य की सदा स्वस्य एवं प्रसन्न रखें ताकि इनकी सेवाएं हमें सदा प्राप्त होती रहें।



# एक अनुकरणीय व्यक्तित

डा. कात्यायनी दत्त

श्री भैरारामजी आर्य से मेरा परिचय गत सात-आठ वर्षों से हैं। आर हरेंद साफ-सुपरी सादी गारतीय वेशमूच धारण किये, सिर पर दयानन्द जी की मारि साफा बांधे दृष्टिगोचर होते हैं। आप एक कर्मयोगी की माति हैं—अवाभितित्वा ए यहोऽभितित्सा से सर्वया अमम्पृक्त एवं 'समः शत्री च मित्रे च तथा मालायमत्वी। यातिकाओं, विशेषतः ग्रामीण अंचल की बातिकाओं की शिक्षा के लिए आठ अनवदार प्रधान-पुर है।

सर्वप्रयम आपने अपने गांव 'गोडास' के समीपवर्ती 'ढाणी आगा' में वालिकाओं की प्राथमिक शाला को उग्र प्राथमिक विज्ञालय के रूप में प्रोवत करावें के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया और उस विद्यालय की कायापलट कर उसे एक आर्त्त के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया और उस विद्यालय की कायापलट कर उसे एक आर्त्त विद्यालय का रूप दे बाला। तस्तर तारामगर में अपने निवास स्थान पर ग्रामीण के की बालिकाओं के लिए पैदिक कर्या छात्रावास' स्थापित कर उन्हे उब तिहा इस्ते करने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों के उपरान्त श्रीपूर्त श्रीनिवास द्येमानी के सहयोग से उदारमंना पेमानी परिवार से स्थानीय वस स्टैण्ड के समीप पृत्ति कर्य कई कमरों का निर्माण करवाया तथा 'विरक्त क्रमा खात्रावास' को वछ स्थानत्तित कई कमरों का निर्माण करवाया तथा 'विदक्त क्रमा आत्रावास' को वछ स्थानत्तित किया। बालिकाओं की संख्या मंत्राधिक है। उन सबके भोजनादि का प्रवन्ध आप सुवार इने से कर रहे है। साथ ही बालिकाओं की मनोगूमि में आर्य-संस्कृति के बीज बीन के लिए आप उन्तरी नित्य वैदिक मन्त्रोचारण पूर्वक हवन करवाते है एव प्राणायाम आर्थ भी करवाते है।

पहले ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि न के बरावर की किन्तु अब आपकी सत्येरणा के फलस्वरूप किरिय छात्राये तारानगर के 'सरसतीं महाविधालय' में स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कहां तो बालिकां के किनाई की प्रायमिक शिक्षा स्तर तक ही अध्ययन कर पाती थीं और कहां औं किनातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर रही है। नि संदेह यह आप श्री आपंजी की अपने आप में महती उपलब्धि है।

84 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

यह आशा की जाती है कि उक्त छात्रावास में शनै: शनै: सैकड़ों की संच्या में बातिकाएं आयेंगी और शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनायेंगी तथा अपने सौन्य स्वभाव एवं सम्रदिनता की सर्चीभ सर्वत्र फैलायेंगी।

यदि श्री भैराराम आर्य की भांति अन्य भी कुछ व्यक्तित्व ग्रामीण अचल की बाविकाओं की दिखा में रुचि लेकर उन्हे प्रोत्सादित करने के लिए कटिबद्ध हो जायें तो राजस्थान के गांवों की निरक्षरता पूर्ण रूप से दूर हो सकती है, और जो राजस्थान तिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में अन्य राज्यों में पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसका चिछड़ापन दूर हो जायेगा।

स्या हम विद्यानुरागी एवं दानवीर व्यक्तियों से यह आशा करे कि वे इस पुनीत कार्य में श्री भैरारामजी आर्य का सहयोग कर राष्ट्र का हित सम्पादन करेंगे ?

अन्त में प्रमु से प्रार्थना है कि श्री भैरारामणी आर्य की शतादिप अधिक आयु हो ताकि वे राष्ट्र-हित-चिन्तन एवं देश-सेवा करते रहें।

#### आर्यजी का जोश

बहुत से 'आयों' के साथ रहने का मीका मिला। लेकिन इतने जोशीते भाव आज तक कहीं नहीं दिखाई दिये। जिस कार्य को करते हैं—उसमें पूरा जोश व उत्साह उड़ेल देते हैं, चाहे जैसे भी हो। इनका मानसिक, आत्मिक व शाधिरिक बस अपूर्व है।

—रामदत्त आर्य



## वालिका शिक्षा को समर्पित जीवन

श्री बुधमल हंसावत

समाज के उत्थान एवं अभिवृद्धि में शिक्षा एक अत्यावस्थक होगा है। बातिका का शिक्षित होना परिवार की प्रगति एवं समृद्धि के तिए अपीर्ह्म आवश्यकता है। बातिका शिक्षा के तिए, विशेषकर प्रामीण एवं कत्याई क्षेत्रों में, वर चेतना एवं सक्रिय अगवानी आवश्यक है। समाज की रुड्डियादी प्रवृति तथा वर्षे सोच के अभाव में इस क्षेत्र का पिछडापन हर घटक में परितक्षित हो जाता है।

निःसदेह ईश्वर संसार के संचालन में अपनी व्यवस्था सटीक ढंग से सर्जेळ है। समाज के इन्हीं घटकों में से जीवन-दर्शन एवं जीवन मून्त्यों का संचरण होता है। सच, श्री भैराराम जी कस्वां उसी शृंखला की एक अनुपम कडी है। ठेठ प्रामीन अचल में जन्मे व पीषित व्यक्तित्व 'स्व' से उत्पर उठकर निसृह भाव से ग्रीवाल्या तक अनवरत समाज हितार्थ समर्पित यह व्यक्तित्व हम सबके लिए एक अनुहत्तीय उदाहरण है। में समझता हूं कि श्री कस्वां जी का निजन एवं सद् आवरण उन्हें इत क्षेत्र में नित-नृतन बल देकर अग्रसरित कर रहा है।

एक शिशक के रूप में मैंने शिशा के प्रति इनकी भावनाओं को निकटता हैं अनुभव किया है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में इनकी अमिताना एवं आनुभव किया है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अपनी साठी, शायरा भीशांक में ढका हुआ अपना स्तमुख व्यक्तित्व तथा ओजस्वी वाणी वा प्रपर स्वरूप। इसी स्वरूप में वातिकाओं के दारा तुष्य करवाजी जब बातिसाओं के हंग दिखा हैं, तब मुझे शिक्षा पत केशवानदणी की स्मृति आती है।

निस क्षेत्र के माता-पिता अपनी पुत्री को घर से बाहर भेजने में आताकारी करें, उन्हें बादिकाओं की तहसील स्तर पर शिक्षा के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने स्वयं के नियवण में बादिकाओं के आवास की व्यवस्था अपने घर पर करना, उनकी सुख-सुविधाओं को देवना एवं विधानय तक उन्हें पद्मिता एवं ताना अव्यधिक कर-साध्य कार्य है। आन के इस मौतिक ग्रुप में अपनी स्वयं की संतान के लिए भी इतना सन कुछ करना सुविध्नत एवं माता अव्यधिक कर-साध्य कार्य है। आन के इस मौतिक पुत्र में अपनी स्वयं की संतान के लिए भी इतना सन कुछ करना सुविध्नत एवं माताध्य

कार्य है, फिर अन्य के लिए तो सोचना भी व्यवहार में परिलक्षित नहीं होता। इन सब में श्री भैरारामणी का समर्पित व्यक्तित्व एक दरान्त है।

स्थानीय चैदिक कन्या छात्रावास के निर्माण में आपका योगदान एवं सक्रिय चिन्तन श्तापनीय रहा है। अनवरत रूप से चातिकाओं को छात्रावास में भी इनके व्यक्तिल व कृतित्व का सुफलदायक मार्गदर्शन, सार-सम्भाल, सूझ-वृहापूर्ण निर्देशन एवं दादात्त्य स्नेष्ट मित रहा है।

थी करवांजी ने जिल्ला के मर्म को अपने जीवन में मही अर्थ में समझा है। अपने प्रभावी जनसम्पर्क, सयबद्ध वाणी एवं नि.स्वार्थ भाव से परिपर्ण गरिमामडित आवरण से इस ग्रामीण अंचल को जोड़ने की चैप्टा की है। इनके उदात एव अनुकरणीय विचारों का इनकी सन्तानों पर भी तदनकल प्रभाव पड़ा है। इनके चिकित्सक पुत्र (जो मेरे अनज के सहचाठी रहे है) की रचनात्मक प्रवृत्ति एवं शैक्षिक ष्झान को मैंने महसुस किया है। इस क्षेत्र में इनका (चिकित्सक पत्र) सराहनीय योगदान है। आज भी वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए है। श्री कस्वां का सुपुत्र जीतसिंह अपनी रक्त शिक्षा तक मेरा निकट का छात्र रहा है। जब यह दसवी कक्षा का छात्र था, उस समय की एक घटना याद आती है। सर्दी के दिन थे। दो-तीन रोज की छुट्टियां थी। इन छुट्टियों के बाद मैंने मेरे विषय का टेस्ट रखा था। छात्र जीतसिंह छुट्टियों मे गांव चला गया था। जिस दिन टेस्ट होना था. उस दिन अचानक मौसम पराव हो गया था। छात्र ने टेस्ट के बारे में अपने पिताजी को बतलाया। श्री कस्वाजी ने प्रतिकृत मौसम के बावजूद भी टेस्ट को ज्यादा महत्व दिया। वे स्वय सही समय पर पुत्र सहित विद्यालय में उपस्थित हुए। मै उस दिन इनका शिक्षा के प्रति क्जान देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। यह एक सामान्य टेस्ट या जिसे मौसम की अनुकुलता न होने के कारण दाला भी जा सकता था। सच, मेरे शिक्षक मन ने श्री कस्वां जी से एक पाठ सीखा। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व अपने आप में एक संस्था होते हैं, जो जीवन के अच्छे मृत्यों के संवर्द्धन में अहर्निश जुड़े रहते है। ईश्वर इन्हें स्वस्य रखें ताकि समाज की अनुपम सेवाओं की श्रीवृद्धि के सुन्दर सीपान बनते रहे।

#### वारी से तीन रिस्ते हैं

न से रागी. हे किन दिनों भागात हूं अर्थ एक गानी जात है समान है, बराबर उम्र वाली बहन-मां है और छोटी मेरी बेटी समान है। आयों के तीन ही रिस्ते हैं। मैं जवान था तब भी यही विवार थे, ये पूर्व जन्म के संस्कार है।

आर्यंजी



# धरतीपुत्र : भैरारामजी

श्री पन्नातात

वर्तमान युग अति स्वार्य का युग है। इस युग में यदि कोई व्यक्ति थोड़ सि भी स्वार्य त्यागकर परमार्थ में लग जाय तो स्तुत्य है। लेकिन कुछ व्यक्तिल ऐसे भी है जो पर-सेवा में सतत लगे रहते हैं, जो मीन रहकर विना किसी दियावें के क्यें नित्यादन में जुटे रहते हैं। ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व के घनी श्री भैराएम श्री आर्य है जिनके कृतित्व की गहरी स्मृति आज भी मेरे हृदययटल पर ज्यो की लो अंकित है। समय और दूरी उसे कभी भी धूमिल नहीं कर सकती।

मैं आपको छठे दशक में ले जा रहा हूँ—सन् 1961 के जुलाई महीने की बात है। विद्यालय ग्रीष्मावकाश के बाद खुल चुके थे। 'स्कूल चलो अभियान' पूरे राज्य में आयोजित हो रहा था। स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा के प्रसार में तेजी आ रही थी। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने बी सरकारी प्रयत्न जारी था। प्रत्येक विद्यालय से अपेक्षा की जा रही थी कि वह अधिक से अधिक संख्या में बालक-बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलावे। उस सम्ब अनीपचारिक शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी, हां कुछ स्थानो पर प्रीड शिक्षा के लिये प्रयास जारी था। विद्यालयो की सख्या भी कम थी। सम्भवतः एक पंचायत क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय ही था। उस समय श्री आर्य आनन्दिसिंहपुरा ग्राम प्रवादत के सरपंच ये और मै ढाणी आशा स्कूल में अध्यापक था। ढाणी आशा आनन्दर्सिंहपुरा पंचायत के अन्तर्गत ही आती थी। श्री आर्य ने आकर मुझसे कही कि 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत हमें कुछ रचनात्मक एवं ठोस कार्य करने चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरपच तो प्रायः राजनीति के दलदल में फंसे रहते हैं। उन्हें शिक्षा की क्या चिन्ता? ऐसी सोच इनकी कैसे है? मैंने कहा, आप इस अभियान की क्रियान्विति कैसे चाहते हैं ? तत्काल इन्होंने अपनी पूरी योजना हुने बतलाई।

पोजना बहुत ही ठोस एवं सकारात्मक थी। श्री आर्य ने कहा कि हम एर्डि के समय इस क्षेत्र के एक-एक गाव में जायेंगे और ग्रामीणों के साय बैठके करेंगे दिन में यदि हम जाते हैं तो लोग ऐतों में मिलेंगे क्योंकि वर्षा हो चुकी है और बुवाई 188 समर्थित समाज होनी श्री भैरारामनी आर्य का कार्य चल रहा है। मैंने कहा-जैसा आप चाहें, उचित समझें, मै आपके साथ चलंगा। 'स्कल चलो अभियान' के अन्तर्गत हमने प्रथम बैठक 'करणपरा' गाव मे रही। मध्य के लाक्सा ८ बजे थी आर्य ने हाथ में लालटेन लिए तथा सिर पर हारमोनियम रखे विद्यालय के सामने आकर आवाज दी-'मास्टरजी, काम में लाग रह्या हो के' मैं आवाज पहचान, बाहर आया और होता 'चौधरी जी बडी जल्दी आ गये', वे बोले 'मोडे को क्या सम्भालना होता है-होली इंडा लिए और बस तैयार।' अब हम अंधेरी रात में करणपरा के रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। उस समय तारानगर तहसील मुख्यालय पर भी बिजली नहीं थी सो ग्रामीण क्षेत्रों में तो होने का कोई सवाल ही नहीं था। चारों तरफ अन्धेरा ही अंधेरा। मैंने कहा, 'सरपंच साहेब यहां बांडी (एक विशेष जाति का साप) बहुत है, यदि हमें काट जायेगी तो क्या होगा ?' तो जन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 'इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य होगा। एक पुनीत कार्य के निमित्त यदि हम काम आ जावे तो हमारा सबसे बड़ा समुर्पण होगा।' बाड़ों में झिंगुर बोल रहे थे तथा जुगुन अपने मन्द-मन्द प्रकाश से अपनी जपस्थिति बता रहे थे। हम रात्रि के लगभग 9 बजे करणपुरा गांव में पहुचे। गांव के चौपाल में हम एक गये और आस-पास के घरों में आवाज देकर लोगों को वलवा लिया फिर उन्होंने अन्य ग्रामीणों को एकत्र कर लिया। हमने सविधानसार मेच का निर्माण प्रारम्भ कर दिया। खलिहान में काम आने वाली तिपाई पर खारिया रखकर मेज बनाई और उस पर एक भारतला बिह्य दिया जो मेजपीश से होड ले रहा था। गाव वाले शीघ्र इकट्टे हो जाएँ, इसलिए पैटीबाजे पर श्री आर्य 'ओम जय जगदीश हरे...' की धन बजाने लगे। पता नहीं कौन सी सत्ता कार्य कर रही थी कि शीप्र ही चौपाल पर गांव के लोग आ-आ कर बैठने लगे।

विधिवत अध्यक्ष मनोनीत कर हमने सभा की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। सिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत बालक-बाितकाओं को विद्यालय भेजने का ग्रामीणों से आग्रह किया। श्री आर्य ने कहा कि बालकों की अपेक्षा आप बाितकाओं को ज्यादा प्राथमिकता देवें क्योंकि बाितका के शिक्षित होने से दो घर सुधरते हैं। श्री अपर्य ने उस समय बाितकाओं की जैपेक्षा को दशनि वाला एक गीत सुनाया जो आज भी मेरी हृदय तन्त्री को झंकृत कर रहा है। उस गीत के बोल इस प्रकार थे—

बिहनों विधा बिन रह गई खाली री ।
मै जामी जद फूट्या ठीकरा ।
भाइयो जाम्यो जद थाली री
विद्या बिन रह गई खाली री ।।

इस गीत को सुनकर सभी भाव-विभोर हो गये और साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच गये। उन्होने अनुभव कर लिया कि बालिकाओं की शिक्षा बालकों की अपेक्षा ज्यादा जरूरी व महत्व की है, क्योंकि हमारी भारतीय सस्कृति में नारी जाति को विशेष दर्जा दिया है और कहा भी है—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमने तत्र देखा।'
इसका परिणाम यह निकला कि दूसरे ही दिन करणपुर गाव ने कोई 10
बालक-वालिकायें प्रयेश हेतु विचालय आ गये। आज उनमें से बुछ सरकारी हैवा ह
कुछ निजी व्यवसाय में है। इसी प्रकार हमने यह 'स्कूल चली अमियान' परवाड
पचायत क्षेत्र के अन्य गावो, यथा गोगरिया, पद्धा, चगोई, बालिया, छातियों से
द्वाणी, भाटियों की द्वाणी और गोडास में मनाया। इस पूरे अभियान मे लागभ पक्त
वालक-वालिकायें स्कूल मे नियमित रूप से आने लगे। मेरी यह मान्यता है कि वह
सव श्री आर्यीजी के अयक प्रधानों से ही सम्भव हो सका।

आज आर्य समाज को मानने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। इस स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन पर तो प्रकाश डाल सकते हैं लेकिन उनके हुए बताये मार्ग पर चलना बड़ा टुष्कर कार्य है। श्री आर्य की कथनी और करती में कोई अन्तर नहीं है। गांवों में फैली कुरीतियों, अधिवश्वासों पर आप अनवतर प्रहार कर्त रहें हैं, चाहे जीवन का कोई भी संस्कार क्यो न हो। श्री आर्य इन संस्कार के सम्पादन में अपना पूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। कम्कार के सर्वय में जो निष्प धाराणा लोगों की बनी हुई है उनकी श्री आर्य दूर करते रहते हैं। घुटनों तक बोधी, मोटी खदर की कमीज, तिर पर गमछा बांधे और हाय में तकड़ी लिए श्री आर्य आजकल वैदिक कन्या छात्रावास, तारानगर के प्रहर्प है। मजाल है कही छात्रावा में कोई गडवड़ हो जाए। आज इस छात्रावास के माध्यम से कई सी बालिकार बो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं, अपनी पढ़ाई आगे जारी रखे हुए हैं। है इंश्वर से आपके दीधाँगु एवम सुन्दर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

### सूर्य की कर्मनिष्ठा

अतरिक्ष ने सूर्य से पूछा, देव! आप सतत ताप की ज्वाता में जतते रहते हैं। एक क्षण भी विश्राम नहीं तेते। इससे आपको क्या मितता है। सूर्य देव मुक्तराये और बोले 'तात! मुझे स्वयं जतते हुए भी दुसरों को प्रकाश, ताप और प्राण देते रहने में जो आनन्द आता है उसकी हुत्यां किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। अतरिक्ष को अपनी भूत ज्ञात हुँ तथा मातूम हुआ कि जीवन की सबी सफलता स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों को प्रकाश प्रेरणा प्रदान करते रहने में है।



# आर्य चेतना के अग्रदूत

पूष्क जिले की तारानगर तहसील के ग्राम 'गोडास' के किसान परिवार में जम्मे चौधरी भैरारामजी कस्वां ने स्वयं मामूली साक्षर होते हुए भी तत्कालीन जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने टूड-संकल्प, पक्षी लगन, अधक परिस्म, अदम्य साहक, गहन सुझ-वृद्धा तथा अपनी व्यवहार कुशतता के वल पर अपनी सरिवार के सभी सदस्यों को विसा-समृद्धि और राजनैतिक उपलब्धियों के उस

आज इनके परिवार में सभी पुत्र, पुत्रियां एवं पुत्रवपुरी शिक्षा, विकित्सा आदि अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च पदाक्षीन एवं उच्च कीर्तिमान स्यापित किये हुए हैं। वे तारानगर क्षेत्र के लोगों के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा के केन्द्र वने हुए है।

आर्य समाज के विचारों एवं सस्कारों से अभिप्रेरित चीघरी भैराराम जी ने कर्मयोगी की उदाल मावना से, शिक्षा के क्षेत्र मे बातकों की शिक्षा के साय-साय बातिकाओं की शिक्षा पर भी सदैव बल दिया है। नारी शिक्षा के प्रति इसी प्रबल भावना के कारण, आर्य विचारधारा एवं चेतना के अनुरूप, इन्होंने अपनी स्वर्गीया पूज्या माताजी के देहावसान पर स्वद्धिग्रत्त समाज के लिए अपरिदार्य मृत्युभोज का आर्योजन न कर उनकी स्मृति में अपने माम भौडातम में कन्या विद्यालय हेतु भवन का 1965 में निर्माण करवाकर उसमें कन्या विद्यालय स्वारित करवा दिया, जिसमें आज अम की सभी बातिकारी शिक्षा से लामान्वित हो रही हैं।

चूंकि समाज का अभी भी बातिकाओं की शिक्षा की और विशेष ध्यान नहीं है तया सुविधाओं के अभाव मे पढ़ने में छिच रखने वाली बातिकाएँ भी अपने मावी अध्ययन की सुवारू रूप से आगे चालू नहीं रख पाती है क्योंकि उन्हें अनेक अधुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चीघरी भैराराम भी करवा ने अपने 'तारानगर' करने में स्थित घर का उपयोग 'वैदिक कन्या धात्रावास' के रूप में प्रारम किया। अपने अध्ययन को आगे चालू रखने की इन्हुक प्रामीण अंचल की बातिकाएं इस सुविधा का लाभ उठाकर, तारानगर के माध्यमिक विधालयों में प्रवेश तकर तथा इनके हारा स्थापित उनत 'वैदिक कन्या छात्रावास' में रिकर प्राया करने तथी।

कई वर्षों याद नारी शिक्षा के प्रति इस प्रकार की उत्कृट भावना से प्रभावि होकर तारानगर के दानी सेठ श्रीमान् प्रयागचन्दजी पेमानी परिवार ने प्रमीण अकत की वातिकाओं की स्थायी शिक्षा सुविधाओं हेतु 'वैदिक कन्या छात्रवास, तायनगर' के निर्माण के लिए अपनी पुश्तेनी पट्टेशुदा भूमि सहवें प्रदान कर दी, विवार्ष कर्तना में चौधरी भैरारामणी आर्य के सक्रिय प्रयास एवं प्रेरणा से ग्रामीण अंदत के दानी-मानी एवं प्रवुद्ध सद्धानों के हार्दिक सहयोग से उक्त प्रेमानी परिवार हाए प्रत भूमि पर 30-40 कमरो का निर्माण करवाकर 'दिक कन्या छात्रवास तायनगर' से स्थापना की जा चुकी है। जिसमें प्रतिवर्ष सैकड़े बालिकाए अपना अधन सुविधापूर्वक कर रही हैं तथा उब परीक्षाफल रखते हुए इस छात्रावास का बीर्तिक स्थापित कर रही हैं तथा उब परीक्षाफल रखते हुए इस छात्रावास का बीर्तिक स्थापित कर रही हैं।

इस प्रकार श्री भैरारामजी आर्य 'नारी शिक्षा-प्रवार' संबंधी अपने 'स्वर' हो आज स्वय साकार होता देख रहे है जिसमें आपकी जीवन की तपस्य फ्लीफू हे रही है। यहाँ ग्रामीण समाज की शिक्षा का ठोस आधार तैयार हो रहा है। बालिगरें सुशिक्षित एवं सुसस्कारित होकर, भावी जीवन में जब दूसरे परिवार में बारेगी, हो है अपनी शिक्षा का प्रकाश वहाँ पर भी फैलाएँगी तथा अपनी शिक्षा हारा स्वति मे सुसस्कार डालेंगी। जिससे शिक्षा के वास्तविक उदेश्य की पूर्ति होती रह स्केगी।

इस प्रकार शिक्षा प्रसार के प्रति समर्पित मावना से कार्य करते हुए इवेंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी आर्य चेतना आन्दोतन से प्रभावित किया है। मृत्युभोज नियेष, बात-विवाह नियेष, मांसाहार नियेष, दहेज प्रया उन्मूतन, त्रा जन्मूलन, अस्पृश्यता-निवारण, सत्युक्तों का सम्मान आदि इनके समाज-पुधार आन्दोतन के मुख्य विन्द रहे हैं।

इनका व्यक्तिगत जीवन 'सादा रहन-सहन और उच विचार' का प्रतीक है। 'कंठोर शारीरिक श्रम' तो इनके जीवन का ज्वलन्त जीवन-दर्शन ही रहा है, दिने इन्होंने जीवन में सुख का आधार माना है। 'मितव्ययता एवं सादगी' इनका स्वमार्व ही है जो अनुकरणीय है।

'गोडास' ग्राम से मेरा ग्राम 'डाणी आशा' पहले तो एक खेत की दूरी पर स्थित था, किन्तु समय की मांग पर आजकल तो दोनो मितकर एक गांव समान होते जा रहे हैं। इसलिए इनसे मिलने-जुलने एवं इनके व्यक्तित्व को निकट से समझने क तथा 'आर्य समान' संस्कार-विधि के अनुसार विवाह आदि सस्कारी में इनके साथ गाग लेने का अनेक बार सुअवसार मिलता रहा है। चौधरी भैरारामणी में सद प्रेरण की अपार साहित विद्यामा रहे हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरे लिये चौपरी साहब सदैव सम्माननीय रहे हैं।

परमेश्वर इनके सभी शुभ स्वप्नो को साकार करते हुए इन्हें आनन्दमय दीर्प जीवन प्रदान करें। मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

<sup>92</sup> समर्गित ममाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य



### भैरजी भाई : एक आदर्श व्यक्तित्व

### श्री वस्तीराम पारीक

शी भैरारामजी आर्य का एक-एक क्षण एवं उनका प्रत्येक कार्य-कलाप दूषरों के दित और सेवा में ही बीता है। जब में 25 वर्ष का था, उस समय में भी उनके साथ अपनी ग्राम पंचायत का सरपंच बना था। यह सन् 1960 की बात है। प्रधान के चुनाव हेतु हम अनेक सरपंच आपके गांव 'गोडास' गये थे। वहां करीब एक सामित का उनके साथ रहे। उस दौरान सभी प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक व सामित चर्चाएँ व विवार-विमर्श धण्टों चता करते थे और श्री भैराराम सभी विषयों पर इतनी सप्ट जानकारी व चिन्तन रखते थे कि हम सब उनको अति आदर की इंटि से देवते थे।

श्री भैरारामणी का स्वभाव बहुत ही मृदु है। उस समय वे तारानगर में आटे की चांठी संभावते थे। काम करते-करते आप देश की आजादी की चांतें य योजनाओं की विस्तृत जानकारी हम लोगों को देते रहते थे। आपने राजनितिक व सामाणिक कार्यों में लिस होते हुए श्री पारिजारिक जिम्मेदारी का कुशलता ले एवं सम्पूर्ण मनोधोग से निवांह किया। उनका आदर्शमय स्वस्थ हमें आज भी भेरण देता रहता है। उस समय चक्की पर जब वे कार्य करते थे, एक छोटा-सा वालक जो स्कूल जाते-आते चक्की आया करता था—हमारी मित्र मण्डती में से भी गुजरता। जब हम उसते बकते वा कुछ पूछते तब बहुत ही मपुर शब्दों में जवाब देता, इतना मीठा सोता वि हम सब खुश हो जाते थे। उसे देव 'होनहार के होत चिकने पात' कखावत याद आती थी। आज वह कहावत चरितार्य हो गयी। वही मधुरमाभी होनहार बातक—श्री मैटारामजी का पुत्र बीकानेर का सुप्रतिख डॉक्टर हनुमानसिंह कस्ता है। आज भी अपने मीठे-स्वभाव व बोल से अपने बीमार रीगियों को मुक्त हींसी बाटता फिरता है और आधे रोग का तो इसी से निवारण कर देता है। बाय सरीखा वेटा रेख हमें हटस से बहुत तसल्ली होती है।

इस चुनाव के परचाद् भैरारामजी फिर राजनीतिक अखाड़े में दुबारा नहीं आये, समाज-सुपार में क्षे पूर्णतया जुट गये। इन्होंने अपना पूर्ण ध्यान नारी शिक्षा की ओर मोड़ तिया। गांव की नन्ही-नन्ही बालिकारों जो सिर्फ धर का चुल्हा-चीका करती, पेत पिलहानो का कार्य करती, डोर-हांगर चराती और बार में हमुख में फिर इन्हीं कागों की पुनराज़ीर करती जीवन विता देती है, आज भ्रं भैरती के प्रयासों से परों से निकल 'वैदिक कन्या छात्रावास' तक पहुचकर उपने पर, तेव व गाव से बाहर की दुनिया को देत रही हैं, देवेगी—हमारी सांकृतिक घरेहर में पहचानेंगी तथा 21वीं सदी की और बढ़ते चरण में युवको के ताब के से क्या मिलाकर—पर-चीक की जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए युग निर्माण में वरदार हिल लेगी। यही भैरजी की हच्चा है—इसी के लिए उनके प्रयास है। इस प्रवास में बैरजे ने अपने जीवन में पा सकने वाले न जाने कितने सुधों को तिलाजित दे दी। अब यही भैरजी चाहते तो अपनी यह बदलकर जीवन के सभी भीतिक-मुख प्राप्त र सकते ये किन्तु आपने जैसा कहा, वैसा किया। आदर्स की बाते करने वाते वे तरे अपनी उपन के समा उदाहरण इस्तुत किय है। अपितु उनको यथार्य जीवन में उतारकर समाज के समझ उदाहरण इस्तुत किय है। उसी का परिणाम है आज उनके प्रयासों से चल रहा तारानगर का वैदिक कवा धात्रावारा।

आपको अपने कार्यों में आज भी वैसे ही जुटा देख कमी आवर्ष तो करी बहुत चुणी होती है—सम्मुच इनका व्यक्तित्व और हुदय विशात है। आपने घर सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति चाहे तो अकेता ही जुन्छ भी कर सकता है—बारे पड़ा होदना हो या सागर को नापना। आपने अपना जीवन सार्यक कर दिया। औ धरी के पद विहों पर चलकर उनके कार्यों को निरन्तर बड़ाते रहें यही आज के युवा वर्ष की जिम्मेदारी है, जो आगे बड़ उन्हें तीनी चाहिए तभी श्री भैरजी जैसे व्यक्तित्व हा अभिनंदन कहलायोगा। हम भैरजी से प्रेश तो कर बालिकाओं को पढ़ने भेजें, नारी कि उच्यत कहलायोगा। हम भैरजी से प्रेरणा से कर बालिकाओं को पढ़ने भेजें, नारी की उच्यत करें बार यही हमारी काराना है।

#### निम्न गार्थों के भिन्न टीपर

नीतिपूर्वक कमाना व उस घन को अपना नहीं समाज का भानकर औसत स्तर का जीवन जीना ही महामानवों की विशेषता रही है। मनीबी जीवानी के जीवन का एक प्रसंग है। वे राजि के घहले प्रहर में राज्य के आदेशानुसार एक पुस्तक तिखा करते थे और चीचे प्रहर को अपनी पूजा आराधना में लगाते थे। दोनों काम वे रात मे ही करते थे। दिन दूगरे कामों में बीत जाता था। उनके पास दो दीपक थे। जब पुस्तके तिरादे तो एक दीपक जवाते और जब पूजा का समय आता तो दूगरे को जलाया करते थे।



### मरुधरा का मेघ: आर्य भैराराम जी

प्रो. डी. सी. सारण

शिक्षा संत स्वामी केशवानद के सहमागी के नाते श्री आर्यजी 'शिक्षा धाम' सगरिया पमारते रहे है। में भाग्यवश उन चन्द लोगों में से हूं जिन्हें श्री भैरारामजी आर्य के सत्त्युगी सर्वमंगलकारी साफ सोच तया प्रायोगिक मनसूबों से अकूत जीवन ऊर्जा मिली है।

भी भैराराम करवां, अनिगनत सामाजिक समस्याओं की मूल नव्ज पहवानने में और एक सीमा तक उनके निराकरण में भी कामयाब हुए है। यह निश्चय ही इस मरुमूमि के इतिहास के पत्नों पर अकित होना तय है। वालू देत पर स्वाच्य के सिंदा शिक्षा का यह प्रकाश-स्तम्भ अब सिद्यों तक घर-पर में आर्यजी का यचा फैलाता रहेगा। यहां शिक्षा पाकर ये बातिकाये कल की ऐसी भारतीय नारियां बनेंगी जिनसे इत देश की संकुति, शिक्षा व संस्कारों का जग में प्रसार होगा। अने सेरारामजी के इन प्रयासों से इस मादी का जर्रा-जर्रा उनके प्रति कृतज रहेगा। उनके स्नेह से अपने को हमेगा मरा पायेगा। श्री हीरागमजी इस रिगस्तान के 'गठ-मेघ' है।

वैदिक कत्या छात्रावास निर्माण की परिस्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि तारानगर क्षेत्र के लोगों ने श्री भैरारामणी के नेतृत्व में हमें यह स्पष्ट सदेश दे दिया है कि राज और स्मारित व्यवस्था का इतजार मत कीजिये, स्वयं को सक्षम कर, समग्र जिंतन कर कार्य किरिये, सफलता व कार्य-सिद्धि अपने आप आयेती।

श्री भैयरामजी ने अपने सुकृत्यों से अपनी ऐसी पहचान स्थापित कर ली है कि समाज आज उन्हें उस कंपूरे की भाति आदर की दृष्टि से देखेगा जिसकी आघारशिला मज्दूत है। आपके सम्मान में और रचनात्मक आदोलन को और गति देने समाज के विरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से यह 'अभिनन्दन ग्रंथ' न केवल आपकी सफलता की कहानी करेगा अपितु आने वाले कल के होनहार व्यक्तित्वों में ऊर्जा संचारित करेगा, श्रेरणा देगा ताकि आप द्वारा प्रशस्त मार्ग निरन्तर निर्बाध गति से गतिमान रहे और इस महस्य पर सफलता के सोयान यू ही लिखे जाते रहें।

भरूषरा का मेच : आर्थ भैराराम जी 95 (



# नारी शिक्षा के उस्त्रेरक श्री भैराराम आर्य

डॉ. के. आर. मोटसरा

वीधरी भैरारामजी कस्वा यू तो हमारे रिस्तेदार है, लेकिन मेरे लिये वे एक प्रेरणा स्रोत अधिक रहे हैं। सन् 1975 में जब पहली बार तारानगर में उनके निजा तो एक सामान्य मध्यमवर्गीय किसान के रूप में मेरे मिलाइ में उनकी तस्वीर ही। तो सा सदमें में मैं उनसे मिलने गया था उस विषय पर हमारी बात जब पूरी हो ही तो इधर-उधर की बात चल पड़ी। थोड़ी ही देर की वार्ता के हीयार हैं जो हमार्य वेग को सुनकर मुखे लगने लगा कि मैं समाज के एक चिन्ताक के समझ हूँ जो हमार्य की समस्याओं पर किसी पारगत शिक्षक सी शब्दावली तो नहीं जानता लेकि सी समस्याओं के प्रति सटीक जानकारी और उनके समाधान हेंतु वर्षात

मै इतिहास का विद्यार्थी हूं, अतः व्यक्तित्व तुलना एक आदत ही हो गई है। हालांकि, उस वक्त में लोहिया महाविद्यालय का छात्र या और सामाजिक समस्याओं और विषयों की गम्भीरता आज की भांति नहीं समझता था। फिर भी मुझे चौधी और विषयों की गम्भीरता आज की भांति नहीं समझता था। फिर भी मुझे चौधी साहव ने इतना प्रमावित किया कि जहां भी समाज-सुषार आन्दोलनों या समस्याओं के बारे में पढ़ता था तो उनका वित्र मन में अवश्य ही उमरता था।

सीमाप्य से मैं स्वामी केशवानन्दनी की कर्मस्यती 'प्रामोत्यान विचारीठ' के 'स्वामी केशवानन्द महाविचालय' में इतिहास का शिक्षक नियुक्त हुआ। यहाँ आकर स्वामी केशवानंदनी के महान् कार्य और अम-तपस्या को देखा। कई बार महित्कक में विचार आता, चाहे हाणिक सा ही, कि काश! भैरारामनी जैसे व्यक्ति को त्यामीजी के साथ त्ये समय तक काम करने का अवसर मिलता तो चूरू के महस्यत में भी एक तपस्ती का त्याग फैतता।

विवाह-शादी या अन्य अवसरों पर चौधरी साहब से जब मितता तो दे लेह के साप अपनी बाते मुझे बताते, परन्तु उनमें कही भी राजनैतिक बाते नही होती थे, न ही व्यर्ष की गप-शप, केवल समाज को अशिक्षा से मुक्त कराने की घाह। उनमें 'नारी शिक्षा जागृति' पर विशेष सोच रहा है। इतिहास का शिक्षक बन चुन बा अत: तब उनकी बाते और सोच काफी समझने लगा—उन्हें गहराई तक सोचता बा

<sup>96</sup> समर्गित समाज सेवी श्री भैरारामश्री आद

यह बात 1987-88 की है। चौधरी साहब स्वामी केशवानंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मनाये जाने वाले स्वामीजी के निर्वाण दिवस पर 13 सितम्बर को दोनों बार यहा पथारे। शाम को आप मेरे यहां छके। चौधरी साहब से घण्टों बातचीत कर पश्चात पुनः यह स्पष्ट हो गया कि ओ आर्य साहब का सोच और व स्वयं व्यक्तिय कितनी गम्मीरता से 'नारी शिक्षा' हेतु प्रमासरत हैं। मुझे तब यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कमंयीगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने आदशों व सिद्धान्तों को निश्चित ह्य से ही प्रभावी तरीके से अपने कार्यक्षेत्र में निष्पादित कर एक ऐसी राह दिखा देगें कि उससे अनेक राहगीर अपनी मज्जिल पा लेंगे। श्री आर्य से हुई सारी वार्ता के दौरान उन्हें पूर्णतः अपने लक्ष्य हेतु समर्पित देखकर में नतमस्तक हो गया। आप ने ही परिवार में वर्षों पूर्व नारी-शिक्षा को निस समय अनावश्यक समझा जाता था—उस समय इसे प्रारम्भ कर इस क्रांति का सुत्रपात करवाया था। उसी तपस्या क क्रतीमृत हथ 'वैदिक कन्या छात्रावास, तारानगर' हमारे समक्ष है।

बीपरी साहब के कार्यों की प्रशंसा और प्रेरणा तेकर आने वाली पीढ़ियाँ अपना मार्ग प्रशस्त कर पायेंगी ऐसा शुद्ध व पावन बातावरण उनके वैदिक कन्या छात्रावास' में आज देखने को मिलता है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति, परम्परा एवं वैदिक रीतियों का एक अद्भुत संगम स्थल बन चुका है। यहा की भूमि आने वाली कल की उत्रत पीघ के प्रति हमें पूर्ण आवसल करती है।

श्री आर्य साहब के सम्मान में चौधरी बहादुर्सिंह मोबिया स्मृति ट्रस्ट द्वारा 9 अगस्त, 1995 को उन्हें दिया गया 'समाज सेवा पुरस्कार' निश्चय ही समाज द्वारा भेट किया गया श्रद्धा व सम्मान का प्रतीक है।

### हृदय और जीभ-अगुर भी देव भी

एक जिज्ञासु ने पूछा, मगवान ! मनुष्य जीवन अलंकृत करने वाले देवता कीन है? ज्ञानी ने उत्तर दिया (1) हृदय (2) जीजा और पतित करने वाले दो अमुर-ज्ञानी ने इस बार भी वही उत्तर दिया। (1) हृदय (2) जीजा सो कैसे? जिज्ञासु ने समाधान जानना चाहा। ज्ञानी ने कहा—मधुर सम्भावण और सुसंस्कृत आवरण जीज और हृदय के ही अनुदान है यदि वह जीवन को यह दो बस्तुएँ दे देते है तो जीवन कृतार्थ हो जाता है पर यदि जीज बोलने लगे करू और हृदय में छा जाये कुत्सा, तो वही मनुष्य को नारकीय परिस्थितियों में झोंक सकते है।

# ड्रोप क्या होता है?

### श्री गुमानर्सिह सहारण

थी भैरारामजी आर्य एक आदर्श पुरुष हैं। मनस्त्री है। श्रेष्ठ विचारों का चिन्तन कर उनका प्रसार करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा विशेषकर नारी शिक्षा, कुरीतियां, दहेज प्रमा, स्विद्यादिता आदि का आप सदैव विरोध करते रहे हैं।

प्रभावशाली व्यक्तित्व भी इनको दबा पाने में असमर्थ रहे हैं। इसका एक उदाहरण मुझे याद है—

पंचायत समिति तारानगर में एक बार तिजीरी से रुपयो की चोरी हो गई। 
उस समय श्री आर्यजी पचायत समिति के सदस्य थे। मामला पुलिस में भी गया तथा 
पंचायत बैठकों में तो इसकी चर्चा होनी स्वामाविक ही थी। चोरी का सदेह पंचायत 
समिति के किसी कर्मचारी पर होने लगा, तब अधिकतर सदस्य इस मामले को 
रफा-दफ्त करना चाहने लो। प्रस्ताव आया कि इस मामले को 'श्रेप' कर देना 
चाहिये। इस अवसर पर एक मात्र श्री भैरारामजी ही यह कहने का साहस कर सके 
कि 'श्रेप क्या होता है? इस प्रकार के चोरी जैसे मामले को श्रेप करना चाहते हैं। 
इससे तो पता चलता है हमारा इस पंचायत समिति एवं समाज का सारा मामला ही 
श्रोप हो जायेगा। चोरी सिर्फ चोरी है। हमें व्यक्ति विशेष से ऊजर ठक्तर हमार 
दायित्वों का निवांह करना चाहिये किर हम तो पचायत के सदस्यों में है। क्या जाई 
व्याय होना चाहिए वहीं पर अन्याय होगा? क्या झूठ व चोरी को दवायेंगे?' उनकी 
बात सुजकर पंचायत समिति के सदस्यों में चुणी सी छा गई। उन्हें भूल का अहसास 
हो गया। इस प्रकार एक सीध-साद कुमक ने कर्तव्यवोंष कराकर सबको स्तव्य कर 
दिया। ऐसे हैं 'श्री भैरजी' जिन्होंने कभी भी अपनी आचरण सहिता में वने नियमो 
का असरोसर पालन करने में झणिक भी लाएतहीं नहीं बरती।

### एक आदर्श सरपंच

### श्री रामकुमार शर्मा

मुझे भेरे सेवाकाल में अक्टूबर 1959 से अगस्त 1962 तक तारानगर पंचायत समिति में विकास अधिकारी पद पर कार्य करने का अवसर मिला। 1959 में ही राजस्थान मे पंचायत राज व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था। अतः जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में पंचायती राज के प्रति काफी उत्साह था। विकास अधिकारी होने के कारण मेरा क्षेत्र के सर्एवंचों से विशेष सपर्क रहता था। उसी दौरान ची. मैरारामणी आर्य निवासी 'गोडास', जो ग्राम पंचायत आनंदसिंहपुरा के सर्एवंच भी थे,

तारानगर पंचायत समिति चूरू जिले का पिछड़ा क्षेत्र था। उस समय वहां न आवगमन के साघन ये, न सिंवाई के साघन ये, न ही ग्रामीण विकास की ओर किसी का ध्यान था। केवत वर्षा आधारित कृषि के कारण वहां प्रायः अकाल की स्थिति रहती थी। 1947 में स्वतन्त्रता तो मिल ही चुकी थी लेकिन इस क्षेत्र की जागीरवारी प्रथा से भी छुटकारा मिलने के कारण लोगो में काफी उत्साह था। लेकिन साय-साथ पीढ़ियों से दबी हुई जनता में कुछ उच्छंबलता भी आजादी के कारण होना स्वाभाविक या और इसकी झलक मुझे जनप्रतिनिधियों में भी स्पष्ट दिखाई देती थी। मुख्यतः अनेक सरप्य इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ अपनी त्वार्यपूर्ति के लिये लेने के इच्छुक दिखाई देने लो। से क्षेत्र स्वाभी सर्पय पंचायत समिति के सहस्य थे। विकास कार्य तमी के माध्यम से कराये जाने थे।

त्रस्ति न । त्यनात कार्य कर्षा क माध्यम व कर्स्य कार्य पति व । एक साधारण क्षेत्रिन मेरारामजी आर्य सबसे अलग किस्म के सरपंच थे। एक साधारण किसान होते हुए भी वे वड़े सीम्य, हैंसमुब, सावगीपसंद और वास्तविक विकास कार्यों में रिवि लेने वाले थे। क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो, इसके लिये प्रारम्भ में ही उनके भीतर एक टीस थी। वे गांधीवादी विचारधारा से पूर्णतः औत-प्रीत थे। मुझे अपने विकास अधिकारी के कार्यकाल में भैरारामजी से बहुत सहयोग मिला। उनके क्षेत्र में कभी भी विकास कार्यों के संबंध में कोई शिकागृत नहीं मिली।

श्री भैरारामणी क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते थे। ग्रामीणों को अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिये आग्रह करते रहते थे। उन्होंने अपने वयों को भी शिक्षा प्रदान करने का हर संमव प्रयत्न किया। इसी के परिणामस्वरूप उनके पुत्र श्री हनुमानसिंह करवां डाक्टरी की उच शिक्षा प्राप्त कर आज चीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में सफल सर्जन के पद पर कार्यरत है। उनकी पत्रियों भी राजकीय सेवा में है।

अपनी सीमित आप के बावजूद भैरारामजी ने अपने समस्त पारिवारिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया और साथ-साथ जीवन भर समाजसेवा विशेषतः स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपने इलाके में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

तारानगर से स्थानांतरण के बाद मेरा भैरारामजी से विशेष मिलना नहीं हो पाया। लेकिन उनकी गतिविधियों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहीं। पिछले कुछ समय से तारानगर में छात्राओं के लिये हॉस्टल का निर्माण कार्य उनका अतिमहत्व का कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र की बिधयों को इससे उच्च अध्ययन में काफी सहायता मिल रही है। वास्तव में समाज में ऐसे ठोस सेवाकार्य करने वाल व्यक्तियों का निरन्तर अभाव रहते है। मुझे आशा है कि हमने निजवान एवं सेवानिवृत जुजुर्ग श्रद्धेय भैरारामजी से प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में ऐसी अनेक संस्थाओं का निर्माण करेंगे, जिससे हमारा समाज व जीवन एक नये आलोक से जगमगा उठे। मैं आदरणीय भैरारामजी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

#### भंडा फोड़ दो

'अरे भाइयो! आर्य बनो!! महर्षि दयानन्द का ऋण उतारी। 
उसने हमारे लिये जान की बाजी लगा दी और हम डूबते जा रहे हैं। जहां 
कहीं भी बुराई नजर आती है—मंडा फोड़ दो।' जहां कभी कहीं कोई 
उत्पाव होता है तब आर्य जी कहते है—'कन्याओं को नचा रहे हो, क्या मह 
भी कोई खांग है? देश का महा बैठ जायेगा। बचों के सहकार बिगड़ 
जायेंगे। हम तो पट्टे लिखे नहीं है। आपण नही आता तो मन ही मन में 
रह जाती है। 'गूमे को सपनो भयो सोच-सोच मुक्करय' वो बात मेरी है 
नहीं तो उपेड़ कर राग दें, सब घोटालों व बराइयों को।'

\_\_आर्यजी



# मेरे हँसोड़ मित्र : भैरारामजी

#### श्री रामेश्वरलाल शर्मा

श्री भैसरामनी चौपरी 'गोडास' से मेरी मुलाकात तारानगर पोस्ट ऑफिस में 1958-59 में हुई। उन दिनों मेरी नियुक्ति तारानगर ही थी। एक दिन में ऑफिस में अपने सापी श्री नागरमल से बात कर रहा था कि 'सत्यनारायणजी की कथा करवानी है, सो पीर-पूरी मोजन बनाना है, दूप का प्रवन्ध करना होगा।' उसी समय भिरामानी किसी कार्यवस पोस्ट आफिस आये हुए थे। बात सुन वे बीच में बोले—'शामीजी, दूप का तो प्रवंध हो जायेगा—यदि 20 या 30 किलो चाहिये। हो हस एवज में मुसे भी मोजन करवाना होगा।' यह सब उन्होंने हैंती-मजाक में कह दिया। मैंने भी घट जवाब दिया—'होक है, आपकी शर्त मंजूर है।' उन्होंने नागरमल जी को बोल दिया कि जिस दिन दूप चाहिये हमारे गांव 'गोडास' आकर दूप ले जाना और न्यीता दे जाता। मजाक मजाक में हुई बात फिर तम हो गई और नियत तिथि पर दूप भी से आये, नयाती दे आये तथा भैरापनी धाने पर भी आये और इस तरह हमारि दोली की आधारियेला रच दी गयी जो अब तक उसी हैंसी-मजाक के युगहाल माहील को लिए चल रही है।

मुप्ते याद है कि वे जब भी मिलते, कहते कि 'भेरे गांव आना, देयो, कैसा है?' एक दिन फिर ऊँट भेज ही दिया। ऊंट की सवारी का अभ्यास या नहीं सो गांव पहुंच तो गया पर पकान हो गई, लेकिन भी आर्यजी ने वह मावभीनी आवभगत की कि निस्ति आज भी याद हुवहू स्मृति में है—'भेरी पकान उसी साथ पहुंच का पी दीयन बात ही बात में उन्होंने कहा कि 'बाबू! यहां गांव के लिए भी कुछ कर सको, तो कथे।' मैंने कहा—'मैं क्या कर सकता हूँ। क्या गांव के लिए भी कुछ कर सको, तो कथे।' मैंने कहा—'मैं क्या कर सकता हूँ। क्या गांव के लिए भी कुछ कर सको, तो कथे।' मैंने कहा—'मैं क्या कर सकता हूँ। क्या गांव है मेरी!' भी आर्य, जी बोले—'नहीं सब कर सकते हो, जरूर कर सकते हो वस अपने पर विश्वास रपो—किर देखों।' 'ऐसा है तो मैं जरूर कर्स्ता!' मैंने कहा—'जरूर, मैं प्रयास कर्सा!'

फिर, जैसी सरकारी कार्यों की कार्यवाही होती है, मैं करता रहा फिर प्रयास रंग लाया और 'गोडास' में डाकघर खुतवा दिया। चूंकि वहां पत्र न के बराबर आते ये सो थी आर्थजी ने अपने सभी परिचित-सेना मे मही जवानो को पोस्कार्ड-लिफाफे मिजवाने लगे। ताकि द्याकपाना कार्यरत दिपाई देता रहे। वे अपने देवों से पत्र परिद लोगों से इतवाते ताकि वे मिनती में आर्थे। गांव में इाकपाना चतता रहे उसके लिए वे निरस्तर प्रयास करते ररते और तप्य में कार्याना चतता रहे उसके लिए वे निरस्तर प्रयास करते ररते और तप्य में लगात रहे। हालांकि तव वे चप्पं तारानगर में रहते थे। साधारण प्रामीण वरतों में लिपटा मेरा यह मित्र जितना ऊपर से निरा ग्रामीण और ताधारण दिपायी देता था, अन्दर से इसके विपरीत हेर सारी भावनाओं को संजोये—गांव के विकास के लिए समर्पित और अपने कर्ताव्यों के प्रति सजग भारतीय था। जिसके अन्दर कुछ करते रहने की लतक सपट सत्ववती थी। धीरे-धीरे कुछ ही सालों के अन्तरास के बाद यही मरा अजीज जब 'तायानगर का गांधी' कहलाने लगा तो मुसे भी गीरव होने लगा —'मेरी मित्रता का।'

एक बार मैं तथा श्री मोहर्सीहं एम.एत.ए. नूरू जो मेरे मित्र ये और सरदारशहर में श्री रूंगदा जो उन दिनों नूरू एम.डी.एम. थे, के माई की शादी में मिले। शादी के बाद लीटते समय मुझसे पूछा कि 'चलते हो ? तारानगर की तरफ जाऊंगा!' मैं साथ हो लिया। रास्ते में एक छोटे से गांव मे रेने। मांव कर नाम तो याद नहीं, वहां एक प्राथमिक सून्त का उद्याटन श्री मोहर्सीहरूनी के हापों से होना था। पता सगा कि सून्त का निर्माण श्री भैरासामजी आर्प के प्रधासों से ही सम्मव डुआ है। उस दिन उद्याटन एशी आर्थजी ने ठेठ राजस्थानी में शिक्षा प्रधार और उसके महत्त पर तथा प्रामीण आचरण में उसकी आवश्यकता पर जो भाषण दिया उसे सुनकर सभी हतप्रभ रह गये। उनका चिन्तन कितना स्पष्ट और श्रवणीय था, बस सुनते ही बनता था। सभी वहां इन पर मत्र-मुन्य हो गये।

थी आर्यनी कार्यों से निरन्तर बड़े होते गये किन्तु उन्होंने अपना वदी पुराना विनोदी अन्दान नहीं छोड़ा। वहीं सहना, वहीं मस्ती सथा वहीं की वहीं उनकी मस्त कर देने व दिल की गुदनुदा देने वासी आदत, वैसी ही बनी रहीं—सुन्ने याद है अभी कुछ साल पूर्व ही मैं और मेरी पत्नी बीकानेर आ रहें थे। रास्तों में कहीं बीच गाव से अ आर्यनी बच्चे का मस्त कहां निर्माण जोड़े से सवारी कहां चारी हैं अ आर्यनी बच्चे का मेरे आर्यनी बच्चे की स्ति की स्ति की स्ति कहां "मिने कहां "वीकानेर।" तो बोले—"मुझे भी से चलोगे।" मैंने कहां "वीकानेर।" तो बोले—"मुझे भी से चलोगे।" मैंने कहां "मेरे कन्यों पर तो बैठोगे नहीं, चले चलो।" वे फिर बोले "तो माई, सीट पर तो बैठासी।" और हस दिये। सारा रास्ता यू ही हंसी-चुकी बालों में न जाने कब कट गया। बीकानेर स्टेट लाइमेरी के पास ही बस पहुंचने से पहले बोले, 'यार, वसे एक वाले पूछता हूं—पहां एक डॉक्टर से मिलना है, जानते हो तो उसका पता बतलाओं।" मैं उत्सुकतावारा और उनके सहयोग में मानीवार होने के लिए सुरन्त बोला—"जानता होऊगा तो जरूर बतलाऊगा' नाम पूछा, तो एकटम सहज हो बोले कि—"एक डॉ. हुनुमानाविंह कसवा है, जानते हो तो, पता बता दो, नही तो निलवा दो।" मुझे जोर

<sup>.</sup> 102 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

की हैंसी छूट गई। और वे अपनी मस्तीमरी चाल में एक मोहक सी हैंसी मेरी ओर छोड़ स्टेट लाइबेरी के पास स्टेण्ड पर बस से जतर गये।

थी हनुमान करवां उनके पुत्र हैं और बीकानेर में बेहद लोकप्रिय अक्टर सर्जन हैं की 'यमा पिता तथा पुत्र' जो मांति मयुरमाषी, आदरमाव रचने वाले और अपने कर्ताव्य की ओर सजग व जागरूक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं।

श्री भैराराम तारानगर में वैदिक कन्या छात्रावास का निर्माण करवा रहा है। 80-100 के सनभग छात्राओं को शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्य आज भी भाग-दीड़ कर कर रहा है—यही उसकी जीवन्तता का प्रमाण है। मेरा चूंकि तिराने का कार्य नहीं रहा है, न सेराक हूं, ना ही कोई चिन्तक मगर मैंने जैसा देया, सुना और श्री आर्य के साथ रहकर महसूस किया निरम्त रूप से निस्तार्य भाव से वर्षों से एक ही सक्य सेकर चला मेरा यह मित्र 'तारानगर का गांधी' ही है।

### भो ने हते, भो रेख के हर

सिखाई जायें तो भावी पीढ़ी का कत्याण हो जाये और देश दिन दूनी रात चीगुती प्रमति करे। यदि गर्मवती महिलायें इनको देयें तो जैसा देखेगी हैती हो हो तो जेसा देखेगी हैती हो हो तो जेसा देखेगी हैती हो हो तो जेसा देखेगी हैती हो हो देखाने पायेगी। जो देश के नेताओं, ठेकेदायें ये असरील तमा कर कर कर नहीं तो हटा दो—इनको। नेता गलत हो तो क्या जरूरत है उसकी। जो अपना घर मरे—से कैसा नेता रे! नेता संत्यासियों जैसी प्रवृत्ति का बनाओ सिर्फ इसी प्रवृत्ति वाले को नेता बनने का अधिकार है। जो सेता है, वह किसी को क्या देगा है जाने के अधि प्रवृत्ति वाले को नेता बनने का अधिकार है। जो सेता है, वह किसी को क्या देगा है जागी रे! देश के आर्य वीरी और दिखादों जवानी की चमक, जहरूत है अब सुम्हाये।

–श्री आर्य



# अनथक समाज सुधारक

श्री शिवचन्द्र मोलंकी

ची भैरारामजी आर्य जलाहि, परित्रमी, दूझनिश्चणी, ध्येयनिष्ठ और बहुत ही निराले व्यक्तित्व के धनी है। मै सतरह वर्ष की उम्र मे उनके संपर्क में आया था, जब वे आर्यसमाज के प्रचार कार्यक्रम में भाग लेने तारानगर आये हुये थे। यह आजादी से पूर्व की बात है। वे कुरीतियों और अंधविश्वासों के रिलाफ अपने क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे थे। आजादी के प्रचात् जब देश में पंचायत एक कायम हुआ तो चीघरी साहब अपनी पचायत के प्रयाम सरपंच चुने गये। इस पंचायत में सोलह प्राम थे। वे अनसर मुझे अपने कार्यक्रमों में साथ रखते थे। हरिजनों, वंचितों के मोहल्ते में शायबदी, कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार में साथ ले जाते थे।

उन दिनों रूढ़िवादियों का बहुत दबदबा था और छुआछूत काफी थी। हरिजानों के ब्याह-शादी, जन्म संस्कार इत्यादि के कार्यों को पंडित नहीं कराते थे। भैरारामणी स्वय हरिजानों के घर जाते। विवाह, जन्म इत्यादि के संस्कार करवाते थे। उनमें स्वापिमान और निर्भयता की भावना जगाने का कार्य करती थे।

चौपरी साहब के इन कार्यों से उनकी बिरादरी वाले नाराज रहते। लेकिन चौपरी साहब ने कभी पीछे सुड़कर नहीं देखा। ग्राम प्रीरतास तहसीत ताराजगर में हिएलाने की आबादी ज्यादा थी। वहां एक पका जोहड़ या। जिससे गाव के लोग हि हिएलों को पानी स्वयं नहीं मरने देते थे। गाव के लोग ही उनके पात्रों में पानी अलते, जिसका वे उपयोग करते। चौपरी साहब ने गांव में एक इरिजन सम्मेलन रखवाया, जिसमें बाबू जगजीवनराम की आमंत्रित किया गया। व्यस्तता के कारण बाबू जपजीवनराम नहीं आ पाये लिकन उन्होंने अपने स्थान पर उस समय राज्य साइक मंत्री संपतरामजी को भेजा। सम्मेलन बहुत सफल रहा और गांव में हिएजन और सवर्ग जाति वाले सव बराबर जोहड़ से पानी पीने लगे।

इसी प्रकार आचार्य विनोबा के नेतृत्व में जब मूदान यज आंदोलन चला, श्रीमान गोकुल माई भट्ट तारानगर पचारे थे। उस समय चौचरी साहब ने गाव-गाव उनके साथ जाकर मूदान कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने बहुत पूमि दान की। जब गोकुल भाई भट्ट वारिस जाने तमे तो उन्होंने लोगों से कहा कि श्री भैजनमञ्जी आर्य जैसे कार्यकर्ती होने चाहियें। अगर ऐसे लीग हर गांव में हों तो हमारे गावों की स्थिति बहत बेहतर हो जायेगी।

इन्हीं वर्षों में नारानगर में कांग्रेस दारा सफाई अभियान चलाया गया। विभेयतः हरिजन मोहल्लों में सफाई की गई। शहर के दक्षिण में स्थित तालाब की भी सफाई हुई। भैरारामजी सबसे पहले उठकर तैयार हो जाते और सब श्रमदानी कार्यकर्ताओं को इकटठा करते। यह कार्य महीनों चला लेकिन चौधरी साहब एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहे।

जनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है। जनका छोटा पुत्र जीतसिंह पढाई मे कत्व कमजोर सा था. लेकिन जीतर्सिह की पत्नी एम.एस-सी.. एम.एड पढी हुई थी। और डॉक्टर हनमानसिंह की धर्मपत्नी पढ़ाई में कमजोर थी। मैं एक दिन चौधरी साहब के पास सनके घर बैठा था। उन्होंने कहा एक बात बताऊं। मैंने कहा, जरूर आप कोई मजाक करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सनो तो। मैने कहा कहिये। उन्होंने उस समय कहा कि जेठ-बह कमायेंगे और देवर-माभी खायेंगे। मैं बहत देर हैंमता रहा।

एक बार मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब अब आपने बहत सामाजिक कार्य कर लिया, कुछ आराम करो। उन्होंने तुरन्त कहा कि मेरा एक काम तो अभी बाकी है, वह तो मझे अवश्य ही करना है। आर्य समाज में एक मजन है, जरा सनी-- बहनीं विद्या पढ़कर पहले अपना आप समार करो, गिरे हुए इस भारत का सब मिलकर बेडा पार करो।'

फिर कहने लगे कि जब तक देश की नारी शिक्षित नहीं होगी, भैराराम तो नारी शिक्षा के कार्य में ही लगा रहेगा। यह मेरा पढ़ा इरादा है। उन्होंने अपनी पत्री को आस-पास कोई कन्या विद्यालय नहीं होने के कारण बगड में शिक्षा प्राप्ति के लिये भेजा। एक बार पत्री अमरावती ने कहा कि मै आगे पढ़ना नहीं चाहती. क्योंकि मै कमजीर है। मैने यह बात चौधरी साहब को बताते हुए कहा कि जब वह पढ़ना नही चाहती तो उसकी पढ़ाई छुड़ा दीजिये। उन्होंने मुझे आड़े हायों लिया, बोले, 'पागल, हमारा आर्य समाज का उद्देश्य है लड़का-लड़की सब बराबर है और जो दोनो को शिक्षा दिलाये वह प्रका आर्य समाजी है।

इसके बाद चौधरी साहब नारी शिक्षा के लिये आस-पास के गांव-गांव घमकर देहातो में प्रचार करने लगे। अपने घर मे बालिकाओं के लिये छात्रावास शरू कर दिया। उनके मन में हमेशा यही लगन रहती कि एक विशाल छात्रावास हो जिसमें गांव की लड़कियाँ रह कर शिक्षा प्राप्त करें। उनके प्रयासों से ही आज तारानगर में आर्य कन्या छात्रावास बड़ी इमारत में सुचार रूप से चल रहा है। सैकड़ों छात्रायें वहां रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप दैनिक जीवन चर्या चौधरी साइब के कुशल निदेशन में रहकर सीख रही है। इनका यह एक काम ही इतना महत्त्वपूर्ण है, जिसका प्रमाव हमारे समाज मे आगामी पीढ़ी के निर्माण में व्यापक रूप से पड़ेगा। समता के संदेशवाहक, संस्कार केन्द्रों के निर्माता, ति.स्वार्ष समाज सेवक हमारे बीच ऐसे व्यक्ति है जिन्हें कुर्ती, पैसा, पद, प्रतिष्ठ, किसी बात की चाह नहीं है। ऐसे महान समाजसेवी के प्रति मैं अपनी वृतक्षता जापित करता है।

भक्त भैरजी

मैं आएवर्य करता हूं कि आर्यजी को कम से कम 200-300 भजन कंठस्य है। वे सुबह-सबेरे नित्य 4 बजे तक अकेले ही अपनी मस्ती में गाते रहते हैं। ईयबर मस्ति के वो क्षण अद्मुत होते हैं। मजनों के प्रति

में गाते रहते है। ईश्वर भक्ति के वो क्षण अद्भुत होते है। भजनों के प्रति इतना प्रेम इनकी ईश्वर भक्ति दर्शाती है। आपको संस्कृत के वेद मत्र भी कण्ठस्य हैं। इनकी इतनी स्मृति अपने आप में आश्वर्ष है।

ज्य्य हैं। इनकी इतनी स्मृति अपने आप में आश्चर्य है। —रामदत्त आर्य

ें 106 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

### स्वदेशी के प्रवल पक्षधर : भैरारामजी

### श्री चुन्नीताल कस्वां

मैं बाल्यकाल से श्रद्धेय भैरारामजी आयं को जानता हूँ। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मेरे जीवन पर भी प्रमाव पड़ा है। वे तारानगर क्षेत्र में ऐसे पहले देहाती व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुत्रियों को भी उस शिक्षा प्रवान की। वे नारी शिक्षा के प्रकल पक्षायर हैं। हमारे क्षेत्र में दहेज, मृत्युमोज, धूमपान, मदिराधान, के पत्रवाद स्वादियों में आइम्बर हसादि युराइयों को उन्होंने प्रारम में ही समझ तिया या तथा इन कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष में स्वय को समर्पित कर दिया। वे अपने जीवन में पूर्णतया स्वदेशी हैं, विदेशी वस्तुओं के उपयोग का सदा विरोध करते हैं। श्रद्धिय भैरारामजी आर्य हमेशा अपने हाथ से सूत कातकर उसके कपड़े बनवाकर पहनते हैं। सादगी पसंद, मगुरमायी भैरारामजी को मैंने किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र में नहीं देशा।

वे 20 वर्ष तक पंचायत के सरपंच रहे, पंचायत समिति की प्रशासनिक समितियों तथा शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे। इनके माध्यम से उन्होने शिक्षा क्षेत्र में नवयुवकों को प्रोत्साहन दिया और सोगों को अपनी बश्चियों को शिक्षित करने के लिये प्रेरित किया।

वे आज भी प्रतिद्धि और प्रचार से दूर रहकर नि.स्वार्य माव से समाज सेवा में संतम्न हैं। आज के युग में जबकि तथाकियत समाजसेवकों का सारा ध्यान बाहर के दिखाक एवं धृणित प्रदर्शनों पर केन्द्रित हो गया है, भैरारामजी आर्य का प्रचार से दुरुक्त सेवामाव प्रेरणास्पद है। उनमें रचनात्मक कार्य करने की एक अनोधी 'जिद' है। और यह जिद हम सभी में आ सके तो एक 'सुसंस्कृत समाज' बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता।



## एक प्रेरक व्यक्तित्व श्री पूर्णमल लम्बोरिया

थी भैरारामजी को मै जुलाई 1956 से जानता हूं। जब मेरी नियुक्ति अध्यापक पद पर उनके गांव में हुई थी। उनके विचार भी मेरे विचारों से बहुत मेल खाते थे। वे हर प्रकार के दुर्व्यानों से दूर तथा बड़े ही नेक, ईमानदार और सबे व्यक्ति है। परोपकार को भावना तो उनके हृदय में प्रारम्भ से ही है। हालांकि वे उस समय अपने गांव के सरपच थे लेकिन अपने विरोधी के लिये भी उनके दिल में कभी ह्रेष-भावना नहीं रही, न ही आज है।

श्री भैरारामजी में समाजसेवा की भावना कूट-कूट कर भरी है। वे अपने कहर विरोधी के सबे काम की हमेशा प्रशंसा करते है। कन्या छात्रावास के निर्माण में वे अपना अमूल्य समय एव श्रम दे रहे है। उनके निर्देशानुसार मैंने भी इस कार्य में अपना ययायोग्य योगदान दिया है। हर एकार की सामाजिक कुरीतिनों से लड़ने वाले, लोगों को सदावरण की ओर प्रवृत्त करने वाले, सभी प्रकार के दुर्व्यसमों के विरुद्ध सपूर्ष करने वाले सी सामाजिक कुरीतिनों के विरुद्ध सपूर्ष करने वाले सी प्रवृत्त करने वाले, सभी प्रकार के दुर्व्यसमों के विरुद्ध सपूर्ष करने वाले सी क्षा की जिल्ली प्रशंसा की जाय. भोड़ी है।

अभी पिछले दिनों की बात है कि वे बस में 'मोरयल' आ रहे थे। हम दोनों पास-पास बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने देखा बस में एक औरत अपने नाक में सूँघने की तम्बाकू डाल रही थी, तो चीधरी साहब ने तुरन्त उससे कहा कि यह नाक में बया डाल रही हो, लेसे चूहे के बिल में जहर डाला जा रहा हो। उस औरत को बहुत होंग दुई। उसने उसी समय तम्बाकू सूँपना छोड दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है। चौधरी साहब झूठे आडम्बरों में विश्वता नहीं करते, ऐसा मैंने विवाह सस्कार आदि अनेक समारोहों में देखा है। चौधरी साहब इत्ते आइम्बर्स करा अपि आहेक समारोहों में देखा है। चौधरी साहब जैसे लोगों की समाज में उपस्थिति हमें भविष्य के प्रति आइमस्त करती है।



# होवे घणों उजास

सोनी सांवरमल

मायड़ इस्या पूत जण, जिग स्मूँ हुवै उजास जनता री सेवा करें, घर-घर बार्डे मास घर-घर बार्डे मास, चैन री बिरद्या होवें शिक्षा री सरिता बेवें, ज्ञान री फ्लास्त उगावें मिनवा पणे रो मान, मान मिनदा री रैवें पावें पद्या-लिप्यां सन्मान बात से स्याणी केवें ।

म्हरि अठै समाज में लाग्या घणां कुरोग दुख पाव पण के करै गांव शहर य लोग गांव शहर य लोग, दरेज मूंडो है बावै बाळ पणै में ब्याव, घणो जुलम है डावै पड़णै से तो नाम, सुहावै औंने कोनी पीड्यां स्यूं आ रीत, चाल रही है अणहोणी।

मिनख पणो रेवै कियाँ, अर मिनखाँ री आण जियां कियां समाज रो, होवै नित कल्याण होवे नित कल्याण, सुरीत्याँ घर-घर छावै मिरतु भोज, दहेज कदै ना नैहै आवै दियो सदेश गांव-गांव अर हाणी-हाणी हयां सोच श्री भैरारामजी मन में ठाणी।

मिरतु भोज दहेज नै काढ़ो समदर पार करज बढ़े कावा घटे, दर में कोनी सार दर में कोनी सार, हार मिनखां में आवे हाद्यां बीच बजार मानखो गोता खावे ईं खातर श्री भैरारामजी आगे आकर घर-घर में संदेश दियो खुद घर-घर जाकर। टावर अनपड़ ना रैवे हिल-मिल करो प्रयास दर्मूँ दिसां में भान मूँ होवे घनों उनास होवे घनों उनास समसा ओ बीड़ो उठावो गांव-गांव डाणी-डाणी में स्मूला पुलवाओं विद्या से कितनों मोल हुवे से ने आ समझायों है सातर श्री भैससमनी छात्रावास बनायों।

#### भरवां-भरवां रह जायेगा

बुरे आदमी को मन से हटा दो। वह अपने आप कर्मों से मर जायेगा। क्यों ज्यादा मानसिक विन्ता में रहते हो। योघा-योघा उड़ जायेगा और भरवां-भरवां रह जायेगा। बुरे आदमी से दुश्मनी पालने की बजाय कोई अच्छा काम करते रहो जिससे ईश्वर आपका भता करेगा।

–आर्यजी



## ...गांधी सा कोई आया है

## श्री नेतमल सामसुखा

कठिन परिश्रम करके खोले नये-नये आयाम ले लट अपने हाथ में निकले धरती को धाम 11

1 गोडास गांव से 'रिणी' में, केशाव ज्यूँ आये सरसाने करने को जागृत जन-जन को, ज्ञानामृत लाये बरसाने न घिरे रहे निज स्वार्यों से ति.स्वार्य किये सब काम ।।

2
- तस-नस रग-रग में चित्र सादगी के हैं बसाये आपने
अभिनव विचार के पग-पग से निकले जीवन-पम नापने
चलते रहना सदा जीवन ध्येय नहीं किया विश्वाम ।।

दुर्व्यवसनों और रूढ़िवादी के अंधकार को हटाने गांव-गांव और गली-गली घूमे ये सब समझाने परिवर्तन लाओ परिवर्तन, जीवन परिवर्तन का नाम ।।

न रहे कोई अवला नारी मन में दृढ़ ये संकल्प लिया हर पर हो अब नारी शिक्षित सुकृत्य शुरू स्वगृह से किया वैदिक कन्या छात्रावास का निर्माण किया निष्काम ।।

ठ तन-मन-धन सर्व समर्पित कर जीवन लक्ष्य को पाया है निश्चय ही पुनः हमारे बीच गांधी-सा कोई आया है है परम धर्म मानव सेवा जिसका है ये पैगाम ।।



## एक विगत: आगत के लिए

थी भैराराम आर्य

(इस अभिनन्दन प्रंप को तैयार करते समय थी भैरारामनी आर्य पर एक सर्वाग प्रण लेख किसी से लिखवाने का निश्चय किया गया था। परन्तु अचानक एक दिन यह निचार आया कि क्यों नहीं यह लेख स्वयं थी भैरारामनी से ही तैयार करवाया जाए, क्योंकि स्वयं व्यक्ति यदि चाहि तो अपने बारे में जितनी पूर्णता से लिख सकता है ज्यों पूर्णता उसके बारे में इसरे द्वारा निखे जाने पर नहीं आ सकती। किर थी भैराराम आर्य तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मनसा-वाचा-कर्मणा में कहीं भी अंतर नहीं है, कहीं भी दुराव नहीं है। इसी विचार से मैंने जब थी आर्य से एक लेख स्वयं पर तैयार करते के कहा तो बे हाल गए, परन्तु किर वे मेरे आग्रह को अपनी संबत्ता और सरतता के हाल दान नहीं सके। परिणासकर प्रस्तु के सुक्त आत्यकपा, एक विगत (विवरण) जो हमारे आग्रत (भिवण) को सुन्दर बना के तिए एक प्रेरणावयक संदेश है, पर प्रवर्गक आलेख है। —संगादक)

मेरा जन्म संवत् 1976 मिती आपाढ़ सुदी 1 को सुबह 4.00 बजे ग्राम गोडास में हुआ। पिता श्री मोतीरामजी कस्वां व माताजी श्रीमती लिडमी देवी, नहरा गोत्र ग्राम मोरपल) हम कुल छ भाई-बहिन थे। सबसे बडी बहिन माना बाई, भाई मातुराम, बहिन गानु बाई, बीना बाई व माई कुरहाराम सभी मेरे से बडे थे।

छः साल की उम्र में मुद्दे नानूबाई के पास जैतपुरा तहसील सादुलपुर भेज दिया गया। सबत् 1982 में बहां प्राइवेट अक्षर ज्ञान हुआ। उसके बाद ग्राम गोडास में गाई मालूराम ने इकाबटी (पहाड़ा) गोड कर दे दी। में जंगल में पशु चराता और अकेला पहता रहता। मेरे माई मालूराम मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरे सायी दिन भर खेतते रहते और में अकेला भाई साहब से डरता पहता रहता।

दिन भर का काम शाम को आकर भाई साहब को दिखाता था, और साथ में आर्य समाज की भजनों की किताब से भजन भी गाया करता था। नौ साल की उनर में ऐती का काम करने लग गया। उसके बाद संवत् 1994 में बैसाख सुदी 3 को 112 समर्पित समाज सेवी श्री भैंगरामणी आर्थ मेरी बाटी जैसादेवी पत्री श्री सरदारासमजी सहारण ग्राम भागामी के साथ अठारह मान की जम में हो गर्द।

मैने मेरे साथी बेद प्रचारक पं. दत्तराम भजनी के साथ तीन दिन बेट प्रचार भागासी में किया उस दिन से दोनों समय की सन्ध्या करता है।

इसके बाद राजनीति में बराबर भाग लिया. साथ में वेट प्रचार कार्य भी निरन्तर करता रहा। मैंने करीब 200 नामकरण संस्कार विवाह संस्कार कराये नथा मत्वभोज छुडाये। बाल विवाह, छुआछत, दहेज-प्रथा, अन्ध-विश्वास, दर्व्यसन, जातिवाद के विरुद्ध में प्रचार करता रहा। जागीरदार के विरुद्ध भी लड़ता रहा।

ग्राम गोडास राजपुरा के पट्टे में या जिसके साथ जमीन की रकम बढ़ा दी और ग्रामवासियों पर मलबा. सीगीन्टी. धवाग्रह चल्हा टेक्स. बवाई के साथ ऊँट टेक्स के लिये हम ग्रामवासी ठाकर से लड़ते रहे। मालूराम, गणपतराम, सावतराम, धेताराम स्थार, सहीराम स्थार, प्वाराम हरिजन, बीजाराम नायक, मानाराम पचार, जीवणराम कस्वाँ, पेभाराम सहारण, बालाराम पचार, इंगरराम कस्वां, लिख्नमणराम कस्वौ. चोलाराम कस्वौ. दानाराम ढाहाऊँ, दुलाराम कुम्हार, गुगनराम कुम्हार, मनीराम जी आर्य, स्योचन्द मोची. नथराम मोची. तारानगर के इन साथियों के साथ आजाटी व तेट पचार के लिये मंघर्ष हम करते रहे।

संवत 1994-95 में भगंकर अकाल पड़ा जिसमें ऊँट के ऊपर अनाज जी का व्यापार कर भादरा तहसील से गंगानगर, सिरसा, हनमानगढ, संगरिया व नोहर से अनाज लदान कर सरदारशहर, चूरू, तारानगर में बेचा करता। उसके बाद स. 1999 में बुचावास की रोई में एक खेत लिया, जिसमें दो सौ मन अनाज हुआ। इसके बाद मेरी दूसरी शादी जैसादेवी की छोटी बहिन गौरादेवी से सवत 2002 वि. सं फालान सदी 2 को हुई।

उसके बाद एक खेत मौजा ढाणी भाखरान में और लिया जिसमें काफी मेहनत करनी पड़ी। उस खेत मे अनाज भी चूब पैदा हुआ। ढाणी भाखरान गोडास से चार कोस पहता है। उस खेत में मैने आक और फोगों की एक झोंपडी बांधी जिसमें वहाँ रात दिन जंगल में रहता था, साथ में जैसादेवी धर्मपत्नी रहा करती थी। पानी वहाँ नजदीक नही था। ढाणी भाखरान के पास एक धर्मशाला थी जिसमे एक कुण्ड था। उस धर्मशाला मे हरखचन्द गुसाई ग्राम किलीपुर का रखवाला रहता था। उसके साय मेरा अच्छा ताल्तुक था। वह मझे पानी देता था। पानी रात के समय लाया करता था. क्योंकि दिन में पानी लाने से लोगों में अन्तरा हो जाता था. इसलिये रात्रि में ही पानी लाता और रात दिन जंगल में रहा करता था। भाई मालूराम हमारे लिये ग्राम गोडास से खाने के लिये दूध, दही और घी लाकर देते थे। इस तरह दिन भर जमीदारी और पश्पालन करता तथा साथ मे सामाजिक कार्य भी करता।

ाज प्रकाराम धुमार, भाई मालाराम बराबर कार्य करते थे। भाई मालुराम के दो पुत्रों की पढ़ाई का काम भी चलता था। दत्तुराम और हरफूलसिंह मेरे साथ सहीराम सुधार, भाई मालाराम बराबर कार्य करते थे। भाई दोनों माई डाफी आसा में पड़ते थे। इसके बाद स. 2005 में सावन सुरी 12 को हनुमानसिंह का जन्म हुआ। उसी वक्त हमारे रहने के लिये दो पुड़ी, एक साळ दरवाड़ी और एक तिरवारी भी बनाई।

हनुमानसिंह जब 2 साल का था तब इसकी मामी जापे मे गुजर गई। एक बचा छोड़ा जिसकी हनुमान की माता चूची चूंगा देती थी। हनुमानसिंह उसे चूची चूंगा नहीं लेने देता था। इसलिय हनुमान को माता गीरादेवी से करता कर दिवा पां और मामाती से हनुमान को मोडास ते आये। उसके बाद हनुमान को चेवक की बीमारी हो गई। मैं और हनुमानसिंह की माता जैसादेवी उसे तायनगर ते गये। तारानगर में बम्पाराम छेवम के मकान मे रहकर हनुमानसिंह का इलाज करवाया। इसके बाद हनुमान सिंह की बीमारी का पता इसकी माता गीरादेवी को भामाती में लगा। वह वहाँ से छोटी बयी को साथ लेकर गोडास आई। इसका पता मुझे मिला कि हनुमान की माता अपने लड़के से मिलना चाहती है किन्तु मैंने करवताया कि तारानगर मत आना। इसकी छूत की बीमारी लग जायेगी। इसलिये वह अपने छोटे पुत्र से नहीं मिल हकी। बारिस हंतीच करके भामाती चती गई। इस समस्या में हमारे पर हमारे घर के लोग नाराज हुए कि इस बये हनुमानसिंह ने कीनता अपराय किया, इस पर मैंने उन्हें इनलोच दिया कि चिन्ता मत करो, ईश्वर ठीक करेगा।

इसके बाद मैंने अपने पर के आयुज पास एक बाझ बनाया और उस बाई में एक कथी बुद्ध मैंने गुद ने घोदी। सोलह पुरस (करीब 96 फीट) पर पानी घारा निकला, इस बुद्ध से बास मोहत्त्वे का चेजे का काम कराते थे। इसके बाद सं. 2006 में मैंने खेल में जाकर खुद ने माटा व कंकर निकाली और 40,000 ईट पकाई और उसके बाद 2008 वि. सं. में फागण बदी 2 मे हेती का काम शुरू कर दिया। इसी साल अमरावती बाई का जन्म हुआ।

इसके बाद आनन्दिसिंहपुत पंचायत का सराच निर्विरोध चुना गया। निससे खेती के वास्ते अच्छा बीन किसानों को दिया। तकाबी का ऋण, ऊँट और गाड़ा दिलाया, भेड़, बकरी, गाय, भैंस वास्ते ऋण दिलाया। ट्रेक्टर, मोटर चक्की, छानी मसीन, लीलाई की मशीन, कास्तगार औजार दिलायो। अच्छी नस्त का सांड और भैसा सुड्वाया। स्कूल, औषधालय, पोस्ट ऑफिस भी सुस्ताया और देहेन, परवा, टीका, समस्त्री, बडी बरात के विरुद्ध प्रचार करता रहा।

इसके बाद सं. 2010 में जीतसिह का जन्म हुआ। उसके बाद सं. 2014 मैं मनोहर बाई का जन्म हुआ। इसके बाद चारो माई-बहिनो की पढ़ाई शुरू हो गई। साथ में तारानगर में आटा चक्री, कुत्तर की मशीन, रूई पिंजने का काम शुरू कर दिया।

गाव गोडास में खेती का काम हनुमानसिंह की दोनों माताजी समालती थी। साथ में भवरताल पुत्र सुगनाराम सुनार ग्राम बुचावास को हाली रखा। भीती आधी काम दिया। सं. 2016 में हनमानसिंह को छठी क्लास मे तारानगर में भर्ती कराया। जम तक्त नारासार में जिल्ली नहीं थी। लेस के प्रकाश में पहाई करता। हो झोंपडे फुस के थे जिनमें हुनुमानसिंह अकेला पढ़ा करता था। 2019 में आठवीं कक्षा तक तारानगर में पढ़ाई की। उसके बाद चूरू बागला स्कूल में साईंस दिलवायी। और अमरावती बाई को कक्षा 6 में मलसीसर जि. झुन्तनू में दाखिल कराया। जीतर्सिह तारानगर में पढ़ता था और मनोहरी बाई को बगड़ में भरती कराया। इसलिये आर्थिक हातत कमजोर हो गई। मैंने युद ने इत ते तिया कि मैं अपना कम आप करूँगा। आटे की चक्री चताना, कुत्तर छानी काटनी, रजाई भरनी, तीनों काम साथ में करता। जिससे घर खर्चा मुश्कित से चलता था और खेती का काम पशुपालन इत्यादि धर्मपत्नी जैसादेवी व गौरादेवी खद सभावती। ये दौनों देवी आपस में बहुत प्यार से रहती थीं इसी से मैं संकट में संघर्ष करता रहा और घर गृहस्थी को निभाग। चारों भाई-बहिनों की शादी आदर्श वैदिक सिद्धान्त से कराई। कोई भी कार्य वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं किया। न दहेज लेना व देना, न बारात चढानी, दिखावा नहीं करना, शादियों में वेद प्रचार करना, परदा रिवाज को बन्द करना, मृत्युभोज छुड़ाना, ्राच्या न वर्ष प्रभार करना, राखा रियान का बंध गरमा, भृष्युमान धुड़ाना, ये काम किये। ढाणी आसा के स्कूल को प्राइमरी से 1963 में मिडिल बनाना। उसके लिये जयपुर जाना डेलीगेशन लेकर एवं धरना देना आदि कार्य किये। इन सामाजिक कार्यों मे मनीरामजी देवगढ़ के. गणपत राम गोडास. माई मालुराम दानारामजी राहाड-आनन्दसिंहपुरा के, दीपचन्द मीची तारानगर के, बालाराम पंचार ढाणी आसा उधा-जाननावदुप क, वारचर नाम वावानार क, नावाना रहिणा आता के, जेसाराम सहारण डाणी आसा के, सावानराम ने जयपुर डाइरेक्टर ऑफिस के आगे घरना दिया। जिस पर सरकार ने मिडिल स्कूल की मंजूरी दी। ग्राम डाणी आसा में पोस्ट ऑफिस सुलवाया। अपनी माता लिछमा देवी के नाम पर ग्राम गोडास में प्राथमिक स्कूल युलवाया व शाला भवन का निर्माण कराया।

ग्राम गोडास की जोहड़ मूमि चूनाराम पुत्र तनसुखराम, ग्राम छाणी आसा का कास्त करता था, उससे खुड़वाई। ग्राम गोडासवासियों ने काफी मदद की और सारे गांववासियों पर चुनाराम ने मुकदमा करवा दिया। तारानगर थाना पुलिस में और निजामत सादलपर में साठ आदिमियों की पेशी पड़ती थी। जिसमें अगवाण बनकर मैंने बीड़ पाकर ही जोहड़े की भूमि छुड़वाई। इस कार्य में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद इस जोहड़ी को ग्राम गोड़ास के व्यक्ति तोड़कर घर बनाना चाहते थे। जेसाराम पत्र हिमताराम ग्राम गोडास सहारन लिछमन व मुलाराम पत्र मानीराम जाति चमार आदि ग्रामवासियों ने गोचर भूमि के लिये काफी लड़कर परेशानी उठाई। चूरू कलेक्टर के सामने धरना दिया। 15 दिन धरना देने के बाद विजय प्राप्त कर ग्राम गोडास की गोचर भूमि छडाई गई। इस तरह अपने आपको सामाजिक कार्यों में बराबर लगारे रखा।

इसके साथ-साथ यह लगन रहती कि नारी जाति के सुधार बिना देश का सुधार नहीं होगा। इस लगन के समय एक नकती आर्य संन्यासी आकर मुझ से बोला कि मैं ऊड़सर तहसील में एक गुरुकुल खोल रहा हूँ जिसमे पाच सी रुपयों की जरूरत एक विगत : आगत के लिए 115 है। इससे मैं रसीद बुक छपाऊगा। बाद में मैने उसको पांच सी रुपये दे दिये उसका पता ही नहीं लगा।

इसके बाद मैं हरियाणा में गया स्वामी ओमानन्दजी के पास। इसी लगन में स्वामीजी से कहा—आपके हरियाणा से सटा राजस्थान जिसमें अविद्या, अन्धविश्वास है आप भेरी मदद करों तो आपको हर तरह की सहायता कहेंगा। मुझे एक संन्यासी दे दो। स्वामीजी ने मुझे उत्तर दिया कि ईमानदार संन्यासी आपको नहीं मिलेगा। सब खटणटिया है और मेरे पास तो समय नहीं है ऐसे मेरा ही काम नहीं चलता। इससे मैं निरास होकर तारानगर आ गया। परन्तु लगन यही रहती रात भर पूरी नींद नहीं आती इसी चकर में रहता। उसके बाद में आबू पर्वत पर स्वामी धर्मानन्दजी के पास गया वार्य स्वामीजी लड़को का गुरुकुल खुलवा रहे थे तो मैंने 500 ह. गुरुकुल के लिये विदेश परन्तु भेरी आशा पूरी नहीं हुई। बांपिस तारानगर आ गया तथा वाद में स्वामी स्वानन्दजी के पास गया किन्तु वहाँ भी कोई संतोष नहीं हुआ, वांपिस तारानगर वावी औटना परा।

जब में सरपंच था उस समय सरकार ने भारत यात्रा का एक प्रोगाम बनाया। उसमें जार सी आदमी गये। जिसमें तारानगर से इस तीन आदमी उस भारत यात्रा में जो एक महीने की थी, उसमे शामिल हुए। मेरे अलावा नामूराम हरिजन मोरपल जो एक महीने की थी, उसमे शामिल हुए। मेरे अलावा नामूराम हरिजन मोरपल गाँव, हुकनायाम कुमहार प्राम बाय इस यात्रा में शामिल हुए। उसमें इंकारियम सहायण ढाणी पोचेरा भी हमारे साथ थे। हम सब अजमेर में शामिल होकर वहाँ से गये अयपुर। खासा कोठी में सरकार ने गोठ थी। वहाँ से देहली, देहती से सहाराष्ट्र होते हुए सरहार पहुचे। वहाँ हर की पेड़ी, भीमगोडा वगैरह देखा। वहाँ से जम्मू पहुँचे मोटर बस द्वारा। गाड़ी वण्डीगढ़ तक आया करती थी। उसके बाद कुण्ड होते हुए हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में हमने सात दिन भ्रमण किया। गुतमणे, हीममणे, रेमम की फेनटरी, केसर उत्थादन की फसल देखी। होतम नदी में नाव पर यात्रा की। जिसमें हमारे सात वहाँ के नागरिकों ने यात्रीवां पर पत्थर का हमला कर दिया। हम सब नीका में यात्रा कर रहे थे। हमारा कोई भी उजर नहीं चलता, हमने थोर मजाया, जिससे मिल्ट्री आ गई तथा हमारी सहसार हुई। यात्रा में सरकार ने हमसे 250 ह. एक माह का सब खरचा जमा कराया, भीजन व यात्रा खरी उसका।

उसके बाद मैने तारानगर में जमीन खरीद सी। उसमें दो झोपड़े बांघे और तारानगर की शमशान भूमि के पास उत्तरादी रोड पर एक बाड़ी बनाई, उसमें एक कुई पकी, एक मकान और चारदिवारी बनवाई।

स. 2046 में मेरे लगन यही रहती थी कि महिलाओं के उत्थान के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये क्योंकि जब तक नारी विकास नहीं होता न परिवार का, न समाज का, न देश का विकास सही हो सकता है। मन की इस लगन से आधिर में वैदिक कत्या हाजाबास होता की शक्त में जन्म ले लिया। बैदिक कत्या हाजाबास पोलने की भी अपने सपर्ष की कहानी है जो अब तक चल रही है। लेकिन मन की

116 समर्पित मगान सेवी श्री भैरारामनी आर्य

लगन व अच्छे लोगों के सहयोग ने वैदिक कन्या छात्रावास शुरू करवा ही दिया निसका मुखे बड़ा संतीन है। बैदिक कन्या छात्रावास की शुरूआत वर्ष 1989 में सात सड़िक्यों से हुई जो धीरे धीरे सीट्स में बढ़ती हुई अब 125 हो गई। छात्रावास केत्ये ज्ञानास के लिये जात्रान, मकान इत्यादि के तिये रावताराम छीपा ने अपने सहयोग से प्रयागचन्द सोमानी व श्यामसुन्दर सोमानी से मितवाया जिन्होंने अपनी पैतृक जमीन जो बतदेवदास सोमानी के नाम से थी, छात्रावास के लिये प्रदान कर थी। किन्तु जमीन पर छुछ अवैध कब्जे होने के कारण दात्री कराने व निर्माण कराने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा और अभी तक मामता पूरी तरह सुलवा भी नहीं है लेकिन विश्वास है कि इंश्वर अच्छे कार्यों की बाधाओं को अवस्य दर करता है।

नारी शिक्षा हेतु कन्या छात्रावास पुलने के संतीष के साथ अन्य सामाजिक कार्यों में अपने आपको पूरा सक्रिय रा। छात्रावास का काम श्री रामदत्तजी ने संभाता। रामदत्तजी ने बहुत जिम्मेदारी से काम संभाता। मै तो मुकदमेवाजी की तारीयों में रहता था और सब काम रामदत्तजी करते जैसे सब्जी लाना, सब्जी बनाना, समय पर पाना यिलाना, दोनों समय सभी गुडियो का हिसाब रखना हत्यादि और रीक में जागते रहना। ऐसे त्यापी और नेक नेमी आदमी बहत पोड़े निलते हैं।

समाज की सब बुराइयों की जड़ शराव है इसिलए आर्य समाज ने जयपुर में असेम्बली के आगे 10,000 आर्य बीरों ने सरकार को जापन दिया। 2-3-95 से शरावबन्दी आन्दोलन शुरू हुआ। स्वामी पुर्वीधानन्दणी की अध्यक्षता में साधु महालाओं के साथ 13 दिनों तक धूमा। यहाँ से जयपुर, डीडवाना, चाटू, सुजानगढ़, जीधपुर, राजगढ़ और अलवर गये। अलवर में 1000 आदमियों ने कलकरर को ज्ञापन दिया। वहां से भाकरान, नागौर, चिड़ावा, पिलानी, राजगढ़ और तारानगर पहुंचा। गोडास, आनन्दिस्युरा, आसा की डाणी में भी इस बात का प्रचार किया। दिनांक 24-3-95 को असेमब्ती में आपन देने के लिये आदमी तैयार किये तथा। दिनांक 24-3-95 को असेमब्ती में आपन देने के लिये आदमी तैयार किये तथा। स्वापन देने के लिये आदमी तैयार किये तथा। इसे सापन देने के लिये आदमी तैयार किये तथा। हो सापन में विचा कि मुख्यमंत्री भैरोतिंहणी शेखावात, यह शराव राजप्यान की मूमि में नहीं चलेगी। इस सब नागरिक आपके साप है। मर जायेगे मिट जायेंगे परन्तु शराव नहीं रहेगी। राम सक्ष्मण की मूमि पर शराव नहीं स्वेगी। राम सक्ष्मण की मूमि पर शराव नहीं चलेगी। सुक नानक की मूमि पर शराव नहीं चलेगी। सुक नानक की मूमि पर शराव नहीं चलेगी। वह नानक की मूमि पर शराव नहीं चलेगी। वह नानक की मूमि पर शराव नहीं चलेगी।

मेरे साथ तारानागर तहसील से तीन आदमी ऊपर लिखे शराबबन्दी अभियान में दिनाक 23-24 तथा 25-3-95 को जयपूर पहुँचे।

मेरे साथ मेरा सुपुत्र जीतसिंह तथा हरिराम हरिजन गांव गोडास भी था।

इसके बाद यह विचार आया कि अपने इलाके में वेद प्रचार करना चाहिये। इसका समाधान स्वामी सुवैधानन्दजी, राजस्थान आर्य समाज के महामंत्री से उनकी टमकोर यात्रा 13, 14, 15-4-95 के दौरान निकला। इस बारे में स्वामीजी से बात करने हम पांच लोग मै, हेमराज आर्य-टीवा भलाऊ, आनन्द कुमार, सुगाराम, और राभेयवर सुधार गांव गोडास टमकोर सहुँचे। वहाँ स्वामी बीजानन्दजी, चितीड़ कें स्वामी परमानन्दजी, स्वामी रामानन्दजी तथा भूपेन्द्रसिंहजी भजनी से मिसे। इस्तामी साथ स्वामी भुमानन्दजी महामत्री वहाँ नहीं आये इसिरोर्थ कार्य परा नहीं हो सका।

वापिस दिनांक 14-4-95 को गांव गोडास में गया। वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। येत में गोपीराम सहारण हिस्सेदार था। इस रात्रि में मुझे येत में ही रहना पड़ा। गोपीराम अकेला था। इस रात को एक झूंझाल आंधी और कुछ बरखा लेकर मयंकर तूफान आया, मैं जंगत में अकेला ही था पूफान दो-बाई स्विटेस चारा त्या से गांधी में मोगा कि आज तो बच्चा किन है।

यत को बारह बजे की टेम गोपीराम मेरे पास आया, रोटी भी साथ लाय।
मैं गोडास में अकेला ही था। हनुमानसिंह की माता सरदारसहर गई थी। इस अकेलेपन में स्वामीजी से मन की बात करने की जो इच्छा थी वो बार-बार कुछ करने के लिये प्रोत्साहित करती रही। मन बार बार यह कह रहा था कि आर्यव्रत का पूर्ण पालन करते हुए अपना जीवन सफल करो। जीवन के वानप्रस्थ आश्रम की उम्र पूरी हो चुकी है अब आर्यव्रत के अनुसार संन्यास का मानस प्रवत्त हो रहा था किन्तु जब भी घर पर परिवार के सदस्यों से बात करता तो सभी इसका इट कर विरोध करते।

करता।
इससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सन्यास लेने का व्रत पालन करने के लिये
निर्णय अपने आप से ही लेना पड़ेगा। आधिरकार मन की साथ पूरी करने का दिन
आ ही गया। घर वालों को बिना बताये स्वामी केशवानन्दणी की पुण्यस्मृति के दिन
संगरिया मे स्मृति दिवस समारोह में अपने सन्यास लेने की साथ पूरी करते हुए
संन्यास आयम में प्रवेश किया। मन को सबसे अधिक सुशी और संतोष इसी दिन
मिला। सचमुच ऐसा लगा कि आर्यव्रत का पालन अब पूरी तरह हुआ। ईशवर इस
अध्याय की विभवोदियों को निमाने के प्रति जगाता रहे और में आर्यव्रत निमाता
रहें। बस यही कामना है कि—

दे सको प्रमु, तो इतना वर दो कि दूसरों के हित में कुछ करने के लिये कमी सामर्प्य और साधन में कमी न पाउँ और मात्र अपने लिये मौगने तुम्हारे ह्वार कभी न आउँ !

### श्री 108 श्रद्धेय स्वामी अभयानन्दजी सरस्वती शिक्षा सन्त का ग्राम विकास शिक्षा समिति, ढाणी आशा द्वारा हार्विक

#### अभिनन्दन

सातनीय सहामानव

हम तिहा समिति, प्राम 'बाणी आशा' एव 'गोअस' के नागरिक ईमानदारी और सारी के प्रतीक, सरत व्यक्तित्व के पती, अज्ञानात्मकर के निराकरण में शक्तिय प्रकाम-साम अध्येत सांधी अपधानन्त्रनी सारतात्री का अमिनदन करते हुए अयस्या गौरव का अनुकव कर रहे हैं। 'बाणी आशा' में स्थित विधानय आपके शिक्षा प्रेम और शिक्षा के प्रति उत्तरपादित्व के निर्वेदन का साशात् क्य हैं निश्चके प्रामिक सार से कमोबदन हें आपने तम, मन और पन से सार्थाण हम्य

यह आपका शिक्षा देन ही या जिसके कारण एक अनयह किसान परिवार के बातक होकर भी, अभावो, बायाओं से मुकाबता करते हुए हासर हुए। तथा उसी सामारण साक्षरता एवं अदभुत समन के कारण आपने अपने समूर्य परिवार को शिक्षित कर साक्षरताओं के उन्न शिक्षर पर पहुँचा दिया। आपकी यह समस्या परिवार, ग्राम और सम्पर्ण समान के तिये अनकरणीय है।

मिदिला शिरासा पूर्व जागृति आपकी जान साधना का सदैद मुख्य पहलू रहा है।
गृत्युनोन्न की अपरिदार्थ परम्पत को अपनी पूनतीय भावानी के स्वर्गदास पर छोड़कर
छात्रे करती गहन में पारि शिराक के प्रवत्न हुई तस्य में अब में क क्या आपितिक विधानस
का निर्माण करवाया। नाधि शिराम की विकास यात्रा में आपने ताधानगर साले घर मे
वैदिक कत्या छात्रावास का संचालन किया जो सर्वमान में ताधानगर तहसील के सम्पूर्ण
प्रमाण इताने में आपे पढ़ने की पहलूक बारितकारों हुए कि शिरास क्या छात्रावास के
स्प मे विकतित हो रहा है। यह समान को तिये अधिक सेवा व ज्ञान समन्तित आपके
विदिष्ट प्रसाल के दीन है।

अब आपने वैदानपूर्य दिया सन्वास मार्ग ग्रहण कर लिया है। उससे समाज की आपसे बहुत सी आसाए बध गई है। आपने स्वयं को अब से सम्पूर्ण समाज हेवा के लिए पूर्णतपा समर्पित कर दिया है, इससे आप सभी के आत्मीय एवं निश्मी व्यक्ति हो गये हैं। आत्म विकास के मार्ग पर अबार होते रहना सभी को अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करता रहेवा गोनी आपने करें आशा है।

हम सभी नागरिकगण परम पिता परमेश्वर से आपके ऐसे तपस्यामय एवं समाज सेवारत गिरतार पिंदुण वीर्य जीवन की कामना करते हुए तथा आजीवन समाज एव शिक्षा सस्याओं को मार्नदर्शन देते रहने की आपसे अधीत करते हुए आपका बारम्बार स्टेड एवं समामानुर्थ अभिनन्दन करते हैं।

> हम सदैव आपके आभारी समस्त नागरिक एवं प्राम विकास शिक्षा समिति, ढाणी आशा, गोडास

7 अक्टूबर 1995

आर्य संस्कृति और दर्शन के उद्मायक, नारी शिक्षा जागरण की समर्पित तारानगर के सम्मान्य गांधी समादरणीय परमपुत्र्य स्वामी

श्री अमधानन्दजी सरस्वती (गृहस्य नाम घौषरी भैरारामजी आर्य) के मम्मान में माटर समर्पित अग्रिजन्दन एव

परम श्रद्धात्पर ।

देव दुर्लम मानव जीवन को प्राप्त कर कमें, ज्ञान और सेवा द्वारा जो सार्यक्य आपने प्रदान किया वह मानव समाग के लिये एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। आप घन्य है, इत पुण्य हैं, सर्वया स्लाधनीय है। आपके गुणानरागी जन आपका हृदय से अमिनन्दन करते हुए अपने को परम सीभाग्यशासी प्रानते हैं।

मों बसन्धरा के अमर सपत ।

श्रमोपनीवी कृषक परिवार मे जन्म सेकर सीकिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन-जन के संस्कार निर्माण, अशिक्षा, कुरुडियों कुरीतियों को मिटाने हेन् अनवरत जो प्रयत्न किया वह आपके पावन कृतित्व और व्यक्तित्व का घोतक है। युगपृष्टव महर्षि दयानन्द सरस्वती के आदशों के मूर्व प्रतीक के रूप में आपने जो जीवन जिया है वह आर्य संस्कृति का जीवन्त रूप है।

सत्पय के महान उपदेखा !

आप उस अन्तरचेतना के बनी सत्पुरव हैं, जो सत्य के साक्षात्कार से स्वयं ही परितृष्ट न होकर मानव-मानव में सत्यमुसक संसंस्कार जागत करने के लिए सतत उद्धत हो हैं।

पुज्य संन्यासिवर्ध !

आपने गृहस्याश्रम का परित्याग करते हुए संन्यास दीक्षा अगीकार कर भारतीय जीवन पद्धति की आश्रम व्यवस्था में निहित सत्य को उजागर किया है। वैसे तो आपका जीवन सन्यासी का सा ही रहा है, किन्त ममत्व के सुत्रों से पूर्ण मुक्त होने, साध्य ध्येय की सम्पूर्ण प्राप्ति हेत आप श्री मैराराम आर्य से स्वामी अभवानन्द सरस्वती के रूप में परिवर्तित हो गये। आपका संन्यास परिवेश परिवर्तन न होकर एक क्रान्ति का सूचक है। मातृशक्ति को सरकारिक बनाने हेत आपने स्वयं को वैदिक कत्या छात्रावास से सदा के लिए जोड़ लिए है। आपसे प्रेरणा. शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त कर हमारी अनेको बहिनें और बेटिया उच्च संस्कारवर्ती बन राष्ट्र और मानवता के लिये बहुत बड़ी देन होगी।

तपोतिक कर्मयोगी

आपके तपीनय जीवन का पावन प्रमाव आपके पारिवारिक वातावरण में सेवा और सदमावना के रूप में व्याप्त है। आपके सम्पर्क में आने वाले आपके कर्मयोग से अनुप्राणित. सरलता, सहजता तथा उदारता के उदात मावो से समायक्त आपका जीवन देखकर स्वयं सत्पथ की ओर अग्रसर होने को उत्प्रेरित होते हैं।

समादरणीय महोदय

'कुलं पवित्रं जननी कृतार्या वसुन्यस भाग्यवती च तेन' की उक्ति को चरितार्य करने वाले मा वमुन्वरा के पुत्ररेल का हार्दिक अभिवन्दन, अभिनन्दन और सम्मान करते हुए यह अध्यर्थना करते हैं कि आप हुमें सदा सन्मार्ग पर अवसर होने को उदबोधित एवं उत्प्रेरित करते रहें। परम पिता परमात्मा आपको नियमय, शतायुर्मय जीवन प्रदान करें।

हम हैं आपके सद्गुणानुरागी

तारानगर एव उसके चतुर्दिक ग्राम के श्रद्धाशील जन-जन



श्री भैराराम आर्य एक सुन्दर भाव मुद्रा मे



श्री भैराराम आर्य का निवास स्थान (ग्राम-गोडास)



श्री आर्प अपने दो पुराने साथियों के साथ श्री मनीराम आर्य, श्री सहीराम सुवार



श्री एवं श्रीमती भैराराम आर्य



श्री भैराराम आर्व की दोनो पिलयां तथा मध्य मे उनकी भौजाई (पत्नी श्री मालूरामजी कस्वां)



पुत्री मनोरमा के विवाह के अवसर पर श्री आर्य अपने परिवार के साथ





श्री भैराराम आर्य की दोनों पुत्रियां श्रीमती मनोरमा कपूरिया एव श्रीमती अमरावती



डॉ. हनुमानसिंह कस्वां अपने परिवार के साथ



थी आर्य के कनिष्ठ पुत्र श्री जितेन्द्रसिंह अपने परिवार के साथ







विकित्सा क्षेत्र में प्रयम आने पर ग्रामीण छात्रों को दिये जाने वाले करवा गील्ड मैडल्स



स्वामी अभयानन्द <sub>स</sub>रस्वती

चीघरी बहादुरसिंह जाट जागृति धर्मार्थ ट्रस्ट, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया की और से चीघरी भैराराम जी आर्य के करकमर्वों में सादर समर्पित

### अभिनन्दन पत्र

मान्यवर,

आपने आपाइ सुदी एकम् संवत् 1976 विक्रमी (ई. सन् 1919) को राजस्थान के पूरू जिसे के गोडास ग्राम में चीपरी मोतीराम करवा के प्रतिद्धित परिवार में पहुंच जिस के गोडास ग्राम में चीपरी मोतीराम करवा के प्रतिद्धित परिवार में त्या जुरू को अंतर्कृत किया। आर्य समाजी विचारों से समित्रत परिवार में रहते हुए सावराता प्राप्त की त्या स्वाप्ताय, सेवा, परिपक्तर एवं समाज सुधार और लोजने अंतर्काय कार्या हिसा सन्त स्थानी केषावानन्द के समर्थ और उनके उद्देशिय नय समाज में व्यास दुर्वसनों, अन्यविश्वारों, इंदियों, कुरीतियों आदि को भजनोपरेशों से दूर करने का प्रयन्त किया। सामाजिक चेवना, उत्थान एवं विकास की और जन-जन को उत्प्रेरिश किया और समाज से सोकप्रियता अर्जित कर लगातार चार बार सराज के पद पर रहकर अनेक वर्षों तक ग्राप्य विकास पूर्व समाज से सार सराज के पद पर एक रहकर अनेक वर्षों तक ग्राप्य विकास पूर्व समाज श्रीमा जैसे कार्य करते रहे हैं।

आर्य समाज संस्या से जुड़े रहने से विशा और सामाजिक संस्कारों के प्रति
आपका विशेष बल रहा है। इसी गूंबता में आपने नारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के
लिए ग्राम गोडास में कत्या पाव्याला स्थापित की तथा जन-जन के आर्थिक
सहयोग से एक बड़े वैदिक कन्या छात्राबास का निर्माण कराया है जिससे बारिकाए
अपने आवास की अविध में भारतीय संस्कृति के अनुरूप सबरितता,
आत्मिर्मार्थता, देशाभिक और हमाज सेवा के गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ
कर सकें। वर्तमान में आपने जीवन को इसी छात्रावास के उत्थान एवं विकास के
लिए समर्पित कर दिया है।

हम आगोत्यान विधापीठ के स्थापना दिवसीत्सव पर ऐते समाजसेवी, निक्काम कर्मणीमी, सिक्साम महापूरव को चौधपी बहादुर्तिह लाट जानूति समार्थे हुट की ओर से 11.000 रुपये तथा एक शास मेंट स्वरूप प्रदान कर समाज सेवा पुरकार से समानित करते हैं और आदकी दीर्घायु की कामना करते हैं।

दिनांक अध्यक्ष, ग्रामोत्यान विद्यापीठ रामनारायण ज्याणी ९ अगस्त, १९९५ सगरिया संयोजक

#### स्वस्त्ययन

🌣 मद्रं कर्णेमि: मृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यनत्राः । स्थिरेरद्वैस्तुषुवाइसस्तन्त्रिभर्वरोम देविहतं स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वित नस्ताक्यों अरिप्टनेमिः स्वित नो गृहस्पतिर्दधातु ।।

ॐ प्राक्तिः। प्राक्तिः।। प्राक्तिः।।।

गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र अपने गुरु, सहपाठियों तथा मानवमात्र का कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते है....'देवगण! हम अपने कानों से शम - कल्याणकारी वचन ही सुने। निन्दा, चुगली, गाली या दुसरी-दूसरी पाप की बाते हमारे कानों मे न पडे। हमारा णीवन यजन-परायण हो - हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। नेत्रों से हम सदा कल्याण का दर्शन करें। किसी अमदलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दश्य की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर के एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपृष्ट हों, हम उनके द्वारा आप सबका स्तवन करते रहे। हमारी आयु भोग-विलास या प्रमाद में न बीतकर आप लोगो की सेवा में व्यतीत हो। जिनका सुवश सब ओर फैला है वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ, पूत्रा, अरिष्टिनवारक तार्क्य (गहड) और बद्धि के स्वामी बहस्पति-धे सभी देवता भगवान की दिव्य विभतियाँ है। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणिमात्र का कत्याण होता रहे। आध्यात्मक, आधिदैविक और आधिभौतिक-सभी प्रकार के तापों की शान्ति हो।'







## संस्कारों की खेती करने वाले मेरे समधी-श्री भैरारामजी

श्री तनसुखराय

(श्री भैरायामणी के सुपुत्र डॉ. हनुमानसिंह के श्वसुर श्री तनसुवणी ने इन्हें अपना समधी (समान है धी यानि बुद्धि जिसकी) कहा है और इस बात को बताने का प्रयास किया है कि इनके पावन संस्कार केवल उनके ही नहीं हैं उनका पूरा प्रभाव इनके दामाद डॉ. हनमानसिंहणी पर भी है।)

आदरणीय श्री भैरारामजी से मेरी सबसे पहली जानकारी मेरे मतीजे शिशुपालिंस, (अध्यापक) के द्वारा हुई जो 'बूचावास' उच प्राथमिक विद्यालय से स्थानात्तरित होकर श्रीडूंगरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में आये थे। यह बात सन् 1963 की है। उसने मुझे बताया कि 'गीडास' गाव में एक चीघरी श्री भैरारामजी है, जो सरपंच भी है, बड़े सदाचारी व पके आर्यसमाजी है। मै उनसे बड़ा प्रभावित हूं। उनके एक लड़का है जो दसवीं कक्षा में पढ़ता है। लड़का भी बड़ा हीशियार व अच्छा है आर अपनी विमला का सम्बन्ध उनसे कर दे तो बड़ा उच्छा हो। मैने एक्ते तो कहा कि भाई विमला 65 कक्षा में पढ़ती है, छोटी उमर की है अतः अभी सम्बन्ध की बचा चात करें ? पर वह अड़ गया और कहने लगा कि अभी अपने को शादी थोड़े ही करनी है चात कर लेते हैं। शादी बाद में कर लेंगे क्योंक श्री भैरारामजी बड़े ही कच्छे व्यक्ति, समाजसेवी व तारानगर तहसीक के माने हुए व्यक्ति हैं गाय श्री लड़का भी होन्हार लगाना है। मैने उसे कला—देखेंगे ?

गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन चूह में श्री खींवारामजी, जो मेरी पत्नी के निवास के हैं। उस समय काफी समय से आप 'ढाणी आशा' मिडिस स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जो 'गोडास' के पास ही है, उनका भी चींघरी साहब से बहुत ही जात्मीय संबंध था, वे चींघरी साहब को बहुत मानते थे, उन्होंने कहा—रेसा, 'बात का धर्मी' आदमी आपको दूसरा इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा। यू मेरे रिस्ते में अब वे साले लगते हैं। 'उन्होंने कहा मैं श्री भैरारामजी से बात करूंगा। वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। इस बात के साल भर बाद एक रोज कार्यवाश में चूह गया तो सयोगवा स्टिमन पर श्री भैरारामजी और हरफूलिस्डिजी गुसे जानते ये क्योंकि वे कॉलेज में मेरे से जुनियर ये। सही मींका देख स्टूलिस्डिजी गुसे जानते ये क्योंकि वे कॉलेज में मेरे से जुनियर ये। सही मींका देख से स्टूलिस्डिजी गुसे जानते ये क्योंकि वे कॉलेज में मेरे से जुनियर ये। सही मींका देख

मैने खींवारामजी से कहा, उन्होंने उचित समय समझकर हरफ़्लिसिंहजी से बातचीत की. तब उन्होंने कहा, कही एकान्त मे बैठ कर बात की जाये। हम लोग लोहिया कॉलेज के प्राध्यापक कक्ष में गये. बात की-मगर भैरारामजी पक्रे आर्य समाजी विचारधारा के थे, उन्होंने बिना किसी भूमिका के इकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष पूर्व यह बात करना शास्त्रों के अनकल नहीं है अतः मै अभी सम्बन्ध नहीं कर सकता। उस समय श्री खींबारामजी व हरफलिंहजी ने मेरी मदद करते हुए उन पर आपसी मैत्री-संबंधो का दबाव डालकर इस बात के लिए सहमत कर लिया कि एक बार लड़की देख ली जाये। दूसरे दिन खींवारामजी. चौधरी साहब और मै हमारे गाव को खाना हो गए। रास्ते में हम 'नाधासर' गांव उतरे तो वहां श्री लक्ष्मणसिंहजी ढाका के घर गये। वहीं नाश्ता लिया। वे अपने समय के पक्के आर्य समाजी थे। आपने चौधरी साहब को देखकर पूछा—चौधरी आपके साथ कैसे ? तब मैने पूछा 'आप इन्हें जानते है ?' तो लक्ष्मणसिंहजी बोले—'अरे. आपको मै कैसे भूल सकता हूँ ? आपने तो अपने गाव में हमारी मदद की थी जबकि हमारी साघारण पहचान थी। हुआ यों कि मै तारानगर तहसील के एक गाव मे भैस खरीदने गया, सौदा होने पर पता चला कि मेरे पास रुपये कम है, बिना जान-पहचान के वे भैस कैसे देते ? मैने कहा—मै भैस से जाता हूं—रुपया भिजवा देता हू तब भैस के मातिक ने कहा—आप किसी से कहलवा दो, पहचान करवा दो फिर से जाड़ओ। मैने साधारण पहचान के आधार पर ही श्री भैरारामजी का नाम ले लिया, जो पास ही 'गोडास' मे थे। उनका नाम सुनते ही वे बोले—अरे, भैरजी कह देने तो एक काई सौ भैसें ले जावो!' मैं 'गोडास' इनके पास गया इन्होने तुरन्त मदद की और वहां आकर पुसे भैस दिलवा दी। साधारण जानकारी पर कौन इतना कप्ट उठाता है ? अतः मै इन्हे कैसे भूल जाऊँ ?' संबंध से पूर्व ही चौधरी साहब के इस मानवतापूर्ण व सेवाभावी आत्मीय स्वभाव के इस अद्वितीय उदाहरण को सुन, हृदय में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गयी तथा उनकी आस-पास के गांवों में प्रतिश्व सुनकर खुशी हुई सो अलग।

खैर, पित्र को हम गाव पहुंचे। मेरी लड़की विमता उस समय 5वी या 6ठीं मे पढ़ती थी। उसे देख भैरारामजी प्रसन्न हुए मगर संबंध के बारे में जुछ न बोते। दूसरे दिन हम ढाका के पास आ गये। पित्र में पीवारामजी व मैने उन से संबंध हैंतु फिर चर्चा की तब उन्होंने कहा कि मैं 18 वर्ष से पहले सम्बन्ध नहीं कहगा न ही बात पत्नी। में धर्मानुसार ही आचरण कहगा। उनकी स्पष्टता और विचारों से प्रभावित हो हम भी उनसे सहमत हो गये। हा, उनसे इस बात की स्वीकृति अवस्य ते सी कि जब भी सबच किया जायेगा, हमें भाषानिकता देंगे।

समय बीतता गया और हनुमानसिंहकी 'लोहिया कालेज' चूह में प्रथम वर्ष में आ गये। उस समय हमारा जानकार नायासर का कारीगर तारानगर गया हुआ या। श्री भैरारामजी ने तब तक तारानगर में मौहल्ला मोवियान में आटे की चक्री लगा ली थी। वह कारीगर उन्हीं के यहां कोई कार्य कर रहा था। उसने वहां ,126 समरित समान सेवी श्री भैरारामजी आर्य हनुमानसिंहजी को देया तथा यह पता चलने पर कि भैरारामजी का ही पुत्र है, संबंध के बारे में पूछा! तो उन्होंने कह दिया—'नहीं किया' तो कारीगर ने कहा हमारे गांव में एक शिक्षित परिवार श्री लक्ष्मणसिंहजी ढांका का है, उनकी लड़की पढ़ी-लियी एवं सुन्दर है। कहो तो संबंध करवा डूं ?' तब चौधरी साहब ने कहा—'देख लेंगे।'

मरस्रामजी क्रारीगर ने यह बात गांव आकर लक्ष्मणसिंहजी को कही। तब जन्होंने कहा कि यह संबंध तो तनसंख्यी की लड़की से हो चुका है और उन्होंने ही यह बात मुझसे व बड़े भाई साहब को कही और सारा किस्सा बताया। मैंने कहा. 'भैरारामजी बात के धनी हैं। उन्होंने जो कहा था वही करेंगे। संबंध से पूर्व हमें अवश्य इतला देंगे। फिर भी चाहो तो सम्पर्क कर पता कर लेते है।' जब मेरे भाई भागीरय एवं साले साहब रामकुमारणी उनसे जाकर मिले तो उन्होंने एकदम सहज भाव में कहा, 'आइये, कैसे आना हुआ ? मैं आपको जाना नहीं ?' तब भाई ने रिश्ते की बात की। 'अपना क्या रिश्ता है ? ये सब तो मजाक में बात कही हुई है।' स्थिति की गम्भीरता देख भाई व साले साहब ने कहा—'नही-नहीं हम तो आपसे य ही मिलने आ गये।' तब चौधरी साहब हैंसकर अपने विनोदी स्वभाव में चटकी लेते बोले-मार्ड, कोर्ड वहम तो नी होयो ? फिर उसी क्षण गम्भीर होकर उन्होंने कहा 'मै आपसे मजाक कर रहा था. मैं पहचान गया था और मास्टरजी को बोल देना कि जब भी रिश्ता करना होगा. पहले आपको ही इतला दुंगा।' मन ही मन चौधरी साहब मुखराम कारीगर की बात को याद कर चुके थे। फिर, भाई व रामकुमारजी ने सारी बात मुझे श्रीहूंगरगढ़ आकर कही। मै उनके व्यवहार एवं बातचीत के उस प्रसंग से प्रभावित होकर और आप्रवस्त हो गया।

समय तो कब रुकता है ? बीतता गया। तीन साल निकलने को आ गये। घर पर सभी को विमला की शादी की चिन्ता स्वभावतः थी अतः मझे बार-बार चौधरी साइब से मिलने को कहते रहते थे। अधिक दबाव आने पर फिर एक बार मै तारानगर चौधरी साहब के पास जनकी चढ़ी पर गया। चौधरी साहब प्रसवता से मिले. वातचीत हुई उसके पश्चात बोले 'मास्टरजी, वैसे तो आप थोड़ी जल्दी कर गये. मगर अब आ ही गये हैं तो गांव चलते हैं।' रात को हम 'गोडास' गांव आये। उसी रात चौधरी साहब बोले. 'मास्टरजी अब अपने रिश्ते की बात सार्वजनिक कर देते है।' सबह ही परिवार वालों को इकट्ठा कर चावल बनाकर यह बात सबको बतला दी कि श्री तनसूखजी की लड़की से अपने हनुमानसिंह का रिश्ता पक्का कर दिया है। मैने तुरन्त ही रश्मीतौर पर कुछ देना चाहा तो सिर्फ एक रुपया लेकर आपने शकुन किया। उसी रात हनुमानसिंहजी भी गांव आये थे। उन्हें सुबह-सुबह ही तारानगर भेज दिया गया था। दोपहर बाद हम भी तारानगर लौट आये। वहा से मै व डॉ. साहब राजगढ़ से चूछ गाड़ी में साथ-साथ आये। रास्ते भर कोई बात नही हुई मगर जब वे गाड़ी से उतरकर चूल स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे तो मैने अपने अन्तर में उठ रहे सवाल को आखिर उनके सामने रखते हुए कहा कि--'सनो. ें हैं सेंस्कारों की बेदी करने वाले मेरे समयो — भी भैरारामजी । 127 मैंने व आपके पिताजी ने मिलकर मेरी सड़की से आपका रिस्ता तय किया है। मेरी सड़की पढ़ने में दतनी होशियार नहीं कि पढ़कर वह भी डॉक्टर बन जाए। आप तो बनेंगे ही फिर कहीं मन में यह बात आ जाए कि मैं डॉक्टर सड़की से ही शादी फलंगा तव ? यदि बेटा, ऐसी कोई थोड़ी सी सम्मावना या चारणा हो तो बता दो, कोई वात नहीं, आपसी संबंध वैसे ही हमारे रह जायेंगे, मन को कोई ठेस नहीं लगेगी।'

तव डॉक्टर साहब ने बढ़े ही आदरमाव में सहज होकर बहुत ही नम्रता से कहा कि 'आप दोनों ने जो कुछ मितकर तब किया है, वह मुझे सीकार है, पिताजी का निर्जय ही मेरा है।' और आपने वहीं किया। पिताजी की आज्ञा गिरोमार्थ की, उनकी बात पर अटल रहे।

समय का चक्र निर्वाध गति से आगे बढता गया। डॉ. साहब सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज मे आ गये। द्वितीय वर्ष MBBS पूरा कर लिया। विमला पढ़ाई में आगे बढ़ नहीं पाई। सर्दियों में मेरी माताजी अस्वस्य हो गई। उनगी तीव इच्छा थी कि विमला (पोती) की शादी देख ला। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा-मगर मुझे भैरारामजी की बात का खाल आ गया कि 'अब शादी मास्टरजी मैं कहूगा तब होगी।' मैने कहा-'मे उनके कहने पर ही बात कहुंगा।' मगर मा का स्वास्थ बिगइते देख व उनकी भावना को समझते हुए बात करने की सोची। तभी अप्रैल में मेरे मित्र श्री गुगनरामजी MA हिन्दी की परीक्षा दे रहे थे। मै उनके साथ बीकानेर गया। उनका लड़का महेन्द्र भी डॉ. साहब के साथ ही कालेज में पढ़ रहा या और ख्म पार्टनर भी था। हम दोनों वही उनके साथ इके। शाम को हम यु ही घूमने गये तो गुगनरामजी ने कहा 'विमला की अब शादी कर देनी चाहिये।' 'मेरे 'क्यो' के जवाब में वे बोले कि 'क्या पता बाद में लडका इंकार कर दे ?' मै एक बार हका, योडा स्तब्य हुआ और सोचा 'क्या पता इनके लडके के साथ डॉक्टर साहब है, उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो।' मै मन में इस सोच को दबा नहीं पाया-और पूछ ही लिया तो बोले कि 'नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सिर्फ मेरे मन में यह बात आई, और कह दी। देखी, चाहे ऐसा कुछ नहीं होगा किन्तु समय बीतने पर यदि लड़के ने इकार कर दिया तो समस्या हो जानी है।

मैंने सारी बाते लीटकर अपनी पत्नी को बता दी। वह सरत स्वभाव ग्रामीण महिला थी अतः योड़ी चित्तित हुई—मैं तो चित्तित था ही। भैरारामजी को चुलानें के लिए पत्र लिखा ताकि एक बार बातचीत हो जाये। वे पत्र मितते ही आये, बात हुई, मुनी फिर बोलें (वही विनोद मरे स्वर) कि 'शादी के लिए तो थोड़े और ठहरों। हां विमता के लिए रोटियां अगर कम पढ़ गई हैं आपके घहां तो मैं इसे अपने साथ पर ले जाता हूं। फिर एकदम गम्भीर स्वर में बोले—'चित्ता न करो मास्टर्जा, मैं वैसा आदमी नहीं कि वचन दे मुकर जाऊँ और न ही ऐसा मेरा डॉक्टर!' उसके बाद और कुछ दिन बीते। लोगों से तरह-तरह की बाते अफवाहें मुनने में आयी कि फलां '1288 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आये

आदमी भैरजी को कार देगा, ये देगा, वो दे रहा है या रिश्ता कर रहा—और सचमुच में भी, ऐसा लोग रिश्ते लेकर उनके द्वारा तक गये मगर वचनों के घनी व बात के पक्षे श्री भैरारामजी ने सबको स्पष्ट मना कर दिया और 'रिश्ता हो गया है' यही कहा।

उसके बाद, मई 70 में आप मेरे पास आये और बोले कि 'अब शादी करनी है।' मेरे पूछने पर कि 'बात पढ़ी ही जम गई है।' तो आपने कहा—'हां, और अब ही बीकानेर जाओ और मेरा नाम ते हनुमानसिंह से बात व तारीज पढ़ी कर आओ।' मैने कहा 'बीधरी साहब आप चलो' तो बोले 'नहीं, मेरे विचार से यह कार्य आप ही को फ़रना है।' फिर मैं बीकानेर गया। हां, साहब से बात हुई उन्होंने सुनकर कहा—मुं तो आप दोनों ने जो तय कर तिया वह समय ठीक है मगर मैं छः माह और चाहता था। किन्तु पिताजी की आजा सर्वोपरि है। मैं बीकानेर से ही बारात तेकर आऊंगा।' बात तय हो जाने पर मै पुनः श्रीड्रंगराड़ सीटा और शादी की तारीख तय की 15 जुन, 1970।

15 जून, 1970 को 20 बारातियों को लेकर पोडास से डॉ. साहब आये मगर भैरारामजी नहीं आ पाये। शादी बहुत ही सादगी और बिना दहेज तथा फिर एक रुपये के शकुन को देकर ही सम्पन्न हो गई। जब मां ने 500/- रुपये जुहारी में अपना अधिकार जताकर डालने का विशेष प्रयत्न किया तो ऑक्टर साहब ने उनसे दो पये लिए और बोले—'माँ, आपसे मैंने सबसे दुगुना ले तिया अब तो खुश।' यह यो ऑक्टर साहब की त्याग की मावना, जैसा थिता वैसा पुत्र। जो भैरारामजी के सिद्धान्त एवं आदर्श बातों में मुखरित होते थे, उनके पुत्र ने उनकी अनुपरिवित में जरूँ चरितार्थ कर उनकी शिक्षा व संस्कारों की महता को सबके सामने रख आदर्श स्वापित कर दिया। ये थी उनके संस्कारों की येती जो समय आने पर जनके पुत्र में कत सकर उसकी मिठास का सबकी आभास दिला दिया। जे एक रुपया तेते है वह फिर केते वस किराया और दढेंज को लेने पर सहसील जता सकते थे।

इस तरह 15 जून, 1970 को श्री भैरारामजी और मैं विधिवत समधी हो गये। तब से अब तक उनके पास जाते, मिलते रहने का कई बार सीमान्य प्राप्त हुआ है। एक बार भी इस महान् आर्य समाजी मेरे समधी को मैंने अपनी याददारत में स्वयं के बनाये आरखों की सड़क से नीचे उतरते नहीं देखा। इस शादी के पहले अपनी पुत्री को शादी में भी यही सब हुई। न दहेज, न दिखावा, सादा विवाह व कम बाराती आये। इसी तरह अपने छोटे पुत्र की शादी में न्यारह व्यक्तियों की बारात ते गये, जिसमें न तो भैरारामजी ये नहीं डॉ. हनुमानसिंह।

यही प्रक्रिया छोटी लड़की की शादी में देखने को मिती। कहने का तात्पर्य यही है कि आप पक्षे आर्य समाजी व दहेज प्रया के कट्टर विरोधी व दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति ये और अब भी वैसे ही है। कयनी और करनी में अन्तर कभी देखने को नहीं मिला। इनके साम्य के सम्पर्क में इनको हमेशा अन्याय के विरुद्ध भी लड़ते विरोध करते ही पाया। ऐसा करने में इन्होंने कभी अपने परिवार-संबंधियों के साथ भी यही बर्ताव किया। अन्याय के विरुद्ध आवाज इन्होंने बहुत निष्पन्नता के साथ उठाई, बिना किसी अपने पराये की दूरी देखे। मुझे बाद आता है चूरू जिलाधीश कार्यालय के सामने इन्होंने अपने ही परिवार के कुछ सहस्यों के विरुद्ध धरना देकर गोचर भूमि पर हए नाजायज कुओ को मिक्त दिलवाई।

श्री भैरारामणी समाज सेवा के धर्म को निमाते हुए एक सबै गृहस्य के उत्तरदायित्वों से कभी विमुख नहीं हुए। आपके त्याग व परिवार के प्रति समर्पण की भावना की मिसाल व चिरस्यायी रहेगी। बचों को शिक्षित करने में आपने कोई कभी या सापरवाही नहीं बरती। गांव में खेती करते, रात-रात मर जागकर, याद है हमें सने वो तमझे के जूते जिन्हें पहनकर 'शैरजी' खेतों की रखवाती में नीद भी भूत जाते थे। इनके ऊंट गांडे को चलाने वाला इनका आदमी भी बहुत मेहनती था। श्रम से कभी पबराये नहीं। तारानगर वाली चक्री तो आप चलाते ही थे। किसी की शिक्षा सुविधा में कोई कमी न रहे, यही इनकी मूल सोच रहती थी। गृहस्य जीवन का पातन करते-करते आप समाज सेवा को भी ना मुले, जब जहरत पड़ी तब आगे ही एक ही व्यक्ति द्वारा दो-दो जिममेदारियों का इतनां सहज एवं सही निर्वाह अपने डा पर में अहाती यह समता का परिचायक है।

इनका समान सेवा करते हुए सामाजिक बुग्रहयों व कुरीतियों का कट्टर एव खुले शब्दों में विरोध करने वाला व्यक्तित्व ही सदैव मुखरित रहा। दहेज प्रया, बाल विवाह, नारी अशिक्षा, दिखावा, मृत्युमोज अथवा अन्य कोई आडम्बर—इनके विचार तो इन्हें तीर की मांति मेदने, इनका छन्मूलन करने की आदर्श प्ररणा देने में ही व्यतित हुए।

जैसे ही आप गृहस्य जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए आपने नारी शिक्षा के लिए अलख जगाने हेतु अपने-आपको संकल्पित कर लिया। तब से आज तक आपको इसी पावन यज्ञ में समर्पित भाव से जुटे हुए पाया है। उम्र कभी इनको रीक नहीं पायी। 78 वर्ष की आयु को पार करने के पश्चात भी मेरे समयी हमारे श्रद्धिय एवं हमारे अतीव प्रिय 'मेरजी' अपनी कर्ममूमि 'वैदिक कच्चा छात्रावास' में पूर्णतः समर्पित माव लिए, वही धुवा चेहरे सी ताजगी और अपने क्रांतिकारी विचार और मुख कराओं वाली बुसन्द अपनी भावाभिव्यक्ति को साक्षात् सिद्ध करते हुए ही मिलते है।

तारानगर की वे ग्रामीण छात्रामें जिन्हें कभी प्राथमिक शिक्षा के लिए भी घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, आपके संरक्षण में एक नहीं सी से उत्पर ढाणी-डाणी व कस्वों से आयी चालिकायें उस शिक्षा के साय-साथ वैदिक शिक्षा प्राप कर रही हैं। आप अपने इस पुनीत कार्य में अपना सर्वस्व जीवन और यथाशिक्त से अधिक अर्थ लगाकर अपने परिवार के हर सदस्य को अपनी मूल भावना से जोड़कर इसके निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आपसे प्रभावित होकर समाज के प्रतिष्ठित सेठ-साहूकारों ने भी इनके पुनीत कार्य की महत्ता समझकर अपनी-अपनी सामर्प्य अनसार वितीय सहायता उपलब्ध करवायी और करवा रहे हैं।

अनुकार विस्ति परिकार कराने हैं कि इनका जीवन अनुकारणीय है। ऐसे व्यक्ति समाज में विस्ते ही होते हैं। मेरा ऐसा सीमान्य है कि मुसे ऐसे आदर्श, सधे समाज-सेवक और नेक मृहस्य रूप में समयी मिते। पिता के समान उनकी राह पर चलने वाले ममुरभाषी और श्रवण सा सोच लिये पुत्रवत दामाद मिले। अपनी बची का भाग्य देखकर मेरे अन्तरमन में बहुत प्रसन्नता और अव्यक्त कर सकने वाली आत्म-संतुष्टि है। श्री भैरारामजी जैसे समधी पाकर में व आप जैसे पिता समान प्रमुद्ध व माता तुल्य स्व. माताश्री व डॉक्टर साहब को पाकर हमारी पुत्री धन्य हो गयी।

### बनाल से जूडाने वाली कन्या सुप्रिया

प्रयम सामर्घा और क्षमता का नहीं, उबस्तरीय भावनाओं का है। भगवान् बुद्ध के समय श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। साधन सम्पन्न लोग न केवल परों में छिन गये अपितु अपने पास उपलब्ध अन्न, वस्त्र भी छिपा बैठे। ऐसे समय बुद्ध के सामने सुप्रिया नाम की एक कुलीन कन्या ने राज्य के भरण-पोषण की प्रतिज्ञा की। वह घर-घर जान उपल्य मौंगने लगी। उसकी निष्ठा से जन भावनाएँ प्रेरित हो उठी और देखते-देखते अकाल से सड़ने वाली शक्ति सामर्थ्य जुटकर खड़ी हो गई।

कभी भी परिस्पितियाँ कितनी ही औधी-सीधी क्यों न हों, यदि प्रारम्भ में कुछ ही निष्ठावान देवदूत खड़े हो गए तो न केवल लक्ष्य पूर्ण हुआ, अपितु वह इतिहास भी असर हो गया।



# मेरे प्रकाशस्तम्म ! मेरे पिताश्री

डॉ. हनुमानर्सिह कस्वां

अपने श्रद्धेय पुष्पों के बारे में जब कुछ सोचा या तिया जाता है तो उनके पुण-विशेषताएं, अच्छाइयां और समरणीय प्रसंग ही हमारे समझ आते हैं। अपने पूज्य पिताशी भैरारामजी आर्य के बारे मे मै ऐसा कुछ भी नही तियाने जा रहा हूँ। उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उनकी आशाओं का केन्द्र तो मै जरूर रहा हूं पर अपने जीवनकाल में मुझे व्यक्तिशः उनका सात्रिष्य बहुत ही कम मिला है।

किसी नृक्ष के बीज को मूमि में बोने और अंकुरित होने में प्रकृति का हाय होता है पर अंकुरित होकर पौघा बनने के बाद विशाल नृक्ष बनाने की प्रक्रिया का निर्वाह एक चतुर माली और अनुभवी किसान ही कर सकता है। उसे इस बात की कोई आकांसा नहीं रहती है कि इस नृक्ष की शीतत छाया में वह अपनी घाट बिछाकर बैठेगा या इसके मधुर फलो का रसालवादन करेगा। उसका तक्य तो मृक्ष के पूर्ण विकास का ही रहता है और ऐसा तक्य लेकर चलने वाले सफतता के सूत्रधार बन जाते है और ऐसा ही लक्ष्य लेकर चलने वाले है भेरे पूज्य पिताश्री भैरायमणी आर्य।

### श्रम व स्नेह से भरपूर व्यक्तित्व

स्वतन्त्र भारत की पहली वर्षगांठ के बाद 16 अगस्त, 1948 को ग्राम 'पोडास' पोस्ट 'ढाणी आशा' तहसील तारानगर जिला चूक (राजस्थान) में मेरा जन्म हुआ। अपनी तीन वर्ष की धुंघती सी स्मृति में पिताजी का श्रमशील व स्तेही रूप ही सामने आता है। जब सम्बत् 2008 में घर में मकान बनाने के लिये रात-दिन लगकर पिताजी 'कुई' खोदने में लगे रहते थे। मेरे लिये खेत से एक छोटी-सी हिरणी ला दी थी जिसे में अपनी चारपाई से बंधवा कर सोता था, खेतता था। पिताजी जानते थे छोटे बालक को घर के काम-कान में रुचि नहीं होती।

#### शिक्षा के प्रति समर्पित भाव

पिताजी स्वय औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हैं पर शिक्षा के महत्व व उपयोगिता को वे प्रारम्भ से ही समझते रहे हैं। इस्तिए अपने ममत्व को अधिक महत्व न देते हुए 5-6 वर्ष की आयु में ही मुझे गांव से आधा मीत दूर 'बागी आशा' की प्राथमिक शाला में भर्ती कराने के लिये ताऊजी श्री मालरामजी के साथ भेज दिया। वहां श्री प्रह्लादरायणी मेरे अध्यापक थे। घी. शकर व बाजरी की रोटी का चरमा मेरे दोपहर का मोजन होता था। अगले साल जब मै कक्षा हो की परीक्षा हे रहा था तब पिताजी ने भी उसी विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा मेरे साथ में दी। बाप-बेटे का इस तरह एक साथ परीक्षा देना. पिताजी के शिक्षा के प्रति समर्पित संस्कारों को सिद्ध करता है। उनके इन्हीं संस्कारों व समर्पित भावो ने मुझे एम.बी.बी.एस., एम.एस. जैसी परीक्षा को उतीर्ण करने की सामर्प्य व प्रेरणा प्रदान की। आधुनिकता व वैज्ञानिक आविष्कार की जानकारी के रूप में लम्बे एरियल. बही लाल बैटरी वाले रेडियो के प्रथम दर्शन भी मैने यहीं ढाणी आसा में 'डचकटाना बिचकदाना-दाने ऊपर दाना' गाना सनते हुए किये थे. गुरु थे श्री पर्णमल लमोरिया।

कक्षा 4 तक तारानगर में तथा 5वीं 'ढाणी आशा' में खलने पर वहां से वतीर्ण कर 1958-59 में तारानगर में कक्षा 6 में प्रवेश लिया और 1962 में आठवीं कक्षा में तीसरे स्थान को प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ। उन दिनों कक्षा IX में ही वैकल्पिक विश्वमों का समान करना पहला था। सामान्य विज्ञान में मेरे 58% अंक थे। पिताजी की इच्छा मुझे डॉक्टर बनाने की थी। उस समय तारानगर में सिर्फ कला विषय ही था और जीव विज्ञान वर्ग की शिक्षा हेत चरू जाना आवश्यक था. जहां बागला हायर मैकण्डरी स्कल में 'विज्ञान वर्ग' था। किन्त वहां श्री कान्तिलालजी गोयल से मिलने पर जन्होंने Biology में स्थान खाली न होने पर दसरे स्थान में या दसरे वर्ग में प्रवेश की बात कही। पर साथ में यह भी सलाह दी कि यदि दसरी जगह जीव विज्ञान में प्रवेश मिल जाये और फिर स्थानान्तरण होकर यहां आओ तो यहां प्रवेश मिल जायेगा। पिताजी की पकी घन, दृढ़ निश्चय व भविष्य के प्रति ठोस सोच ने फिर मंत्रे सादलपर में भर्ती करवाया और आखिर फिर T.C. लेकर 27.7.62 को बागला हा, सै. स्कूल, चूरू में मर्ती करवा ही दिया। पिताजी सदैव 'संघर्ष में ही सफलता का सूत्र छिपा रहता है' पर विश्वास करते रहे हैं। इसी समय के एक और प्रसंग को याद कर अवश्य बताना चाहगा।

जलाई. 62 में जब बागला स्कूल, चुरू में प्रवेश लेने आया तब वहां पिताजी के मित्र खासोली सरपंच श्री चिमनाराम दैया बागला स्कूल के आगे मिले और पिताजी से पूछा कि 'लड़के को कहां लाये हो।' पिताजी ने जब Biology दिलाने व डॉक्टर बनाने की बात कही तब श्री चिमनारामजी ने कहा कि 'राबडी पीने वाले ऑक्टर नहीं बनते। ऑक्टर तो पैसे वाले तथा फल-फूल खाने वाले बनते है।' इस बातचीत ने मुझे अहसास करा दिया कि डॉक्टर बनने के लिये तथा पिताजी का सपना साकार करने के लिये मेहनत तो करनी ही पडेगी।

#### ममत्व व वात्सत्य

पढ़ाने के लिये मुझे गांव से दूर तारानगर भेज तो दिया पर माँ से अधिक कोमल पिता का मन मेरे से क्षण मर को भी दूर नहीं होता था। तारानगर व चूरू में मेर प्रकासतम्म । मेरे पिताश्री 133 दोनों जगह में रोटी हाय से बनानी पड़ती व पानी भी दूर से मरकर साना होता था। तारानगर में कधे झोपड़ों में रहकर पड़ते थे। साईट नहीं थी, विमनी की रोगनी होती। वई बार पिताजी रात को 3-4 बजे ही गांव से आ जाते। पूछने पर बताते रात को गांव में नीद नहीं आती। लड़का अफेला विमनी से पढ़ता है, कहीं सो गण, झपजी लगी और झीपड़े में आग लग गई तो ? यह था उनका ममत्व और कर्तव्य बोध।

जुताई, 65 में लोटिया कालेज चूरू में I year TDC (Science) में प्रवेश लेकर 52% से उत्तीर्ण की, किन्तु मेडिकल प्रवेश 52.4% पर रहा अतः भोषात नोबल्स कालेज उदयपुर से पुनः I year TDC (Science) की परीक्षा देकर 64% अंक लेकर उत्तीर्ण की और जुलाई 1967 में सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकारेर में दायिला लिया। जब 52% अंक पर मेडिकल कालेज में सत् 1966 में दायिता नहीं मिला तो शिक्षा का एक वर्ष व्यर्ष न जावे, मनुष्य की अप्रेशा परुओं का डॉक्टर प्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होगा, यह सोचकर पिताजी ने मेरा प्रवेश वेटरतरी कालेज में करवा दिया पर मेरी पुनः परीक्षा देकर अंक सुधारने की बात पर जोर देकर आग्रह किया तो आपने अनुमित दे दी।

मेडिकल प्रवेश की प्रक्रिया भी आसान नहीं रही। मेरे पास जो फार्म था, वर्ड अंग्रेजी में या जिसे पूरा करने में कई दिकतें थी। पिताजी के प्रयास से ही चूक के पास थैसासर गांव के श्री नारायणजी परिसार के घर से हिन्दी का दूसरा फार्म साये। उसमें स्वायी निवासी के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करवाने में श्री शीशरामजी पूनिया जिला प्रमुख का सस्योग रहा।

चारों भाई-बहिनों की शिक्षा अच्छी से अच्छी हो पिताजी के इस सोच को सार्थक बनाने में सन् 1962-74 का समय आर्थिक दृष्टि से भी सपर्थमय रहा। पिताजी ने तारानगर वाले घर मे आटे की चक्की लगाई जिसमें तीलने, मशीन का एव आटा पीसने का काम में भी करता था।

पिताजी के मार्गदर्शन, आशीर्वाद व आदर्श का सम्बल पाकर फरवरी 1972 में एम.बी.बी. एस. किया। 13 मई, 1975 से सेवा प्रारम्भ हुई और 1976 में एम.एस. बना। छोटी-छोटी बाते, एक्टायों बहुत है जो कुछ घुषती-धुंषती याद है, कुछ है, कुछ नहीं भी है मगर पिताजी द्वारा प्रदत्त स्नेह और स्नेह में दी गई सीपें, जिन्हें मैं कभी मूल नहीं सकता, वे है—

- 1. समय की कीमत समझो।
- 2. शिक्षा की सार्थकता समझो।
- 3. संघर्ष से मुंह मत मोड़ो।
- करनी और कथनी में भेद मत करो।
- शब्दों की वाणी की अपेक्षा कर्मों की वाणी अधिक प्रभावी होती है।
- आदंर्श के प्रति समर्पित रहो।
- 134 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आप

पिताजी ने जो-जो सीखें हमें दी उन्होंने समय-समय पर और आज भी अपने जीवन में साक्षात् यह आभास दिलाया है कि कुछ भी असम्भव नहीं है। निरन्तर सत्य की ओर, सत्य का चिन्तन करते, निरपेक्ष भाव से लड़य की ओर तबंध गित से बढ़ते रहो तो बाघाये स्ता: ही दूर होंगी और सफलतायें द्वार पर आ बढ़ी होंगी। ऐसा तसत्य पिताश्री से पाकर में अभिमृत हूं। पिताजी के लिए शब्दों में कुछ अभिव्यन्तित करना मुझे मेरे ही प्रकाश स्तम्भ को ती दिवाने के समान लगता है, जो मेरी सामर्थ्यशक्ति से बाहर है—मैं जिनसे हूं उनके लिए मेरे पास सिर्फ श्रद्धा हो होगी। मेरे पास जो भी शब्द या अर्थ हैं, सब उनके ही आशीबींद का फल है। मैं तो सिर्फ अपने सीभाग्य पर ईश्वर को अन्तर से नमन व पिताशीजी की भी नमन ही कहंगा एवं यहीं कामाना करता हूँ कि ईश्वर ऐसे प्रधार्यक्ष और प्रप्रणा के सोत पित सबको देतें ताकि संसार का तम दूर हो, सर्वत्र खुशियों का उजियारा फैले, एसी चहकें और फूलो की सुर्गिंग फैले, सबका जीवन सुगन्धमय होकर जग को आनन्दित कर देवे।

#### नारी-अधिकार का निर्णय

एक बार काशी विश्वविद्यालय में स्मियों को वेदाध्ययन का अधिकार है या नहीं, इस पर हिन्दू संस्कृति के महाप्राण एं. मदनमोहन मातवीय ने विद्यानों की सभा आयोजित की। पंडितों ने अपनी-अपनी तरह के पक्ष रखे पर एं. प्रमयनाथ तर्कभूवण ने अपाला, घोषा, विश्ववारा के अह्यवादिनी होने, मनु की पुत्री इला द्वारा ब्रह्माजी के यज्ञ का संचालन करने, गार्गी द्वारा याजवल्बर से शास्त्रार्थ करने, रावण द्वारा सीताहरण के समय जनका यज्ञोपकीत तोड़ने जैसे अकाद्य तर्क रखे, तो एक भी विद्वान् उनका उत्तर नहीं दे पाया। तब से बनारस हिन्दू पूनिवर्सिटी में लड़कियों को भी वेद पढ़ाया जाने लगा। पर आज भी प्रतिगामिता उन तथ्यों की अबहेलना और उपेक्षा करती रहती है। जाति प्रथा पर भी मातवीय जी द्वारा कराये गये निर्णय ऐसे ही थे।



## 'वेटी ! बड़े घर की वेटी वनना'

श्रीमती विमला

मै जब कक्षा छः या सात में पढ़ रही थी उस समय मैंने एक दिन मेरे पिताजी एवं माताजी को मेरे पूज्य श्वसुरजी के बारे में बात करते हुए सुना था। ययिप वे मेरे सामने कुछ नहीं कह रहे थे किन्तु मेरे सम्बन्ध के विश्वय में कुछ कह रहे थे। अतः बात सुलम जिज्ञासावश मैने छिपकर सुना कि 'आस-पास के गांवों में उन्हें लोग बड़े आदर से देखते हैं, वे बात के बड़े धनी हैं, कट्टर समाज सुधारक है। अपने गाँव की कई रुढ़ियों मृतक भोज जैसी चुराइयों को उन्होंने दूर कर दिया है। इनके लड़के से विमला का सम्बन्ध बैठ जाय तो कितना अच्छा रहे। 'तो मां ने कहा कि 'इसमें ना कि क्या बात है।' इस पर पिताजी ने कहा कि 'वे बड़े सिद्धान्तवादी है' पहले हाँ नहीं करते। कहते है कि जब लड़का विवाह योग्य होगा तब ही बात करेंगे।' मेरे को भी उस समय यही लगा कि माँ और पिताजी की मावनाओं को नहीं समझती थी। बात है ? क्योंकि मै उस समय माँ और पिताजी की मावनाओं को नहीं समझती थी। कन्तु! हाँ मैने भी उस समय माँ और पिताजी की मावनाओं को नहीं समझती थी। भगवन! मेरे पिताजी एवं मों की इच्छा ज़रूर पूरी करता।'

ईस्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की या और कुछ हुआ, यह मै अब भी नहीं जानती। एक नारी होने के कारण बस यह समझती हूँ कि अपने-अपने पूर्व जन्मों के समझती के फलावरूप ही किसी से संबंध होता है। मेरा विवाह समस अाने पर हुआ। अपने विवाह संस्कार के विवय में इतना ही लिखना चाहती हूँ कि गाँव में मेरा विवाह कुआ क्योंकि पिताजी वहीं पर हाई स्कूत में अध्यापक थे। बारत गोंशत से आई थी। पंचीस-तीस लोग आये थे। किन्तु उनमें पिताजी (स्वपुरजी) नहीं थे, क्योंकि वे बारात में ग्यारह (11) बारातियों से ज्यादा लाना पसन्द नहीं करते थे। उपर बारात का स्वागत सरकार करने वाले तो सैकड़ों की सख्या मे थे और बाराती डॉक्टर सा. के कुछ साथी। खैर वैदिक विधि से विवाह हुआ। दिन में विवाह संस्कार सम्मह हुआ।

जब बहु बनकर मैं आई तो सबसे पहले पिताजी ने ही मुझे घर के रहन-सहन और व्यवस्या के बारे में बताया। उनका वह प्रथम दिन का उपदेश व सम्बोधन अभी तक नहीं भूती हूँ और न ही उनके वात्सत्य मय पवित्र हाय का सर्था-सद्य जो मेरे सिर पर उन्होंने पहले फेरा था।

हाय फेरते हुए कहा कि बेटा देख तू इस घर की, इस परिवार की बड़ी बहू है अतः बड़े घर की बेटी की तरह ही ता जिन्दगी रहना। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुंसी प्रेमचन्द की उस कहानी को सदा अपना आदर्श मानना जिसका शीर्षक 'बड़े घर की बेटी' है। इस घर को अपना समझना, किन्तु पीहर, पीहर को भी दूसरा नहीं

उसी दिन उन्होंने मुझे कहा कि रात को सीने से पहले और फिर प्रात: उठते ही 'गायबी मत्र' का जाप करता, इसते हमारी बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। शादी के बाद पाँच वर्षों तक डॉक्टर सा. बीकानेर में एम. एस. में पढ़ते रहे तब मैं गाँव में ही रही। मेरी पूज्य दोनों माताएँ (सास) भी देवी रूप थीं। एक प्राण दो शरीर रहीं। वे ग्राम के वातावरण में पती होने पर भी पिताजी के हर कार्य में पूरा सहयोग ही नहीं दिया करती थीं अपितु आपस में अपने सीमाग्य पर भी गर्व करती थीं कि अपने को ऐसे श्रेष्ठ पति मिले हैं जिनका अधिकाधिक समय समाज सेवा में ही बीतता है, किन्ते लोण इनके पता सलाह-मश्विरा तेने आते हैं।

इन पांच वर्षों में पिताज़ी ने मुझे एक नगर में रहने वाले डॉक्टर की पत्नी को क्या-क्या सावधानियों बरतनी चाहिए ? गाँव अथवा शहर के लोग कितने धालाक और चतुर होते है उनसे कैंते बचना माहिए ? चालाक तो नहीं होना चाहिए किन्तु हम पालाक के चंगुल में न फीं इसके प्रति भी कैंसे सावचान रहें इसकी अनेक सभी घटनाएँ सुना-सुना कर मुझे हुनिंग दी जो अब मेरे काम आ रही है।

पिताजी ने ही मुझे सिखाया कि बेटी, यदि तुम परिवार के सभी सदस्यों से आदर, स्नेह और सम्मान चाहती हो तो पहल तुम्हें ही करनी होगी, तुम पहले बड़ों का, बतवर वातों का आदर करो, छोटों को प्यार करो तो तुम्हें भी वैसा ही उत्तर मिलेगा। मैंने पिताजी के बताये हुए सारे उपरेशों को पालन करने का अभ्यास किया, और आज भी उनके अनुसार ही चलती हूँ। भगवान की कृपा से आज हमारे परिवार में सभी का आपती प्रेम अट्टर और अनुसम है।

यह सब पूज्य पिताणी का ही आशीर्वाद है। मैं सदा उनका पावन स्मरण करती रहें, यही ईपवर से प्रार्थना है।



## प्रेरणा के जीवन्त स्वरूप\_ मेरे दादाजी

डॉ. सुमीता करवां

नश्वर पृष्टि की विभिन्न उत्पत्तियों में मनुष्य जाति सर्वोत्कृष्ट है। वेदों में भी श्वासोच्छ्वास प्राणियों में मनुष्य को उचतम प्रजाति बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल में समय चक्र की परिषि में एक जीवन्त संसार विद्यमान होता है। प्रत्येक मानव अपनी-अपनी दृष्टि से सांसारिक कार्यकलापों में जीवन के विभिन्न उदेश्यों के साथ अपने आप को समाज से और राष्ट्र से जोड़े राजता है। व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण सामाज के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं, किसी रूप में जुड़ा रहता है, तथा प्रमावित रहता है। ऐसे ही व्यापक दृष्टिकोण के स्वामी श्री भैरारामजी आर्य के उत्कृष्ट कुल में सबसे वड़ी सुधीनी होने का सीमाप्य मुझे पूर्व जन्मों के सुकर्मों से प्राप्त हुआ। यह इंकर की असीम अनुकर्मा का प्रसाद ही है कि मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ जहां स्त्री जाति प्रच्य रही है।

23 वर्ष के सपु जीवन काल में मुझ पर दादाजी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व का मदैव प्रमाव रहा है। दादाजी ने सदैव हम सभी मौन पीत्रियो को समान रूप से लेहाशीष दिया। यह हमारा सीमाग्य ही है कि हमें दादाजी का लंह सानिष्य बचपन से मिलता रहा। मेरी स्मृति के क्षणो में कोई भी ऐसा झण मुझे याद नहीं है जब मुझे कभी लड़की होने के नाते नकारा गया हो अपितु सदैव इस प्रेरणा से आगे बढ़ने को कहा कि—स्त्री/नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कमजोर नहीं है अतः जीवन में मुख कर पुजरते की लालक रातो और उब से उब शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को सांसारिक एवं व्यावसायिक रूप में महत्व बनाओ।

दादाणी सदैव यही कहते रहे है कि लड़का अगर लायक नहीं है तो केवल एक ही घर अंघेरमय होगा किन्तु लड़की अगर अशिक्षित है तो कुल को अंधेरमय कर सकती है। बचएन में इन ग्रूड बातों को समझ नही पायी किन्तु अध्ययन के लिये घर से बाहर निकलने पर इन विचारों की सार्यकता एव महत्ता का अनुभव हुआ। अपने आस-पास होने लाति के प्रति सक्ष्मी मानसिकता के लोगों को देखकर सदैव ही इंधेयर की कृषा के प्रति आभार व्यक्त करती रही हूँ कि उन्होंने हमे महान् नैतिकता वादी प्राणी की खब्बाखान में बड़ होने का अवसर दिया।

138 समर्पित समाज सेवी श्री मैरारामजी आर्य

एक छोटी-सी बात सदैव दिल को छू लेने वाली रही—-दादाजी हमेशा हम सबको आप कहकर बुताते हैं—कभी भी तू या तुम नहीं कहा और हमें भी सदा ऐसे ही आचार व्यवहार के प्रति प्रेरेत किया। हर व्यक्ति के सम्मान, आदर के साय व्यवहार व बातचीत में मधुरता—इस बात के प्रति सदैव जोर दिया। वे सदैव इस बात पर जोर डालते कि कार्य कोई छोटा नहीं है—हर कार्य अपने आप मे बड़ा है अतः काम करने में कोई ऊंच-नीच मत देयो।

दादाजी ने सदा ही हमारे जिज्ञासु मन को अपने सहज और सरल तर्कों से ग्रान्त किया है। बचपन में जब भी गांव जाते थे तो महभूमि की एक-एक चीज से हमारा निकट परिचय उन्होंने ही करवाया। बात-मन की बेतुकी जिज्ञासाओं को कभी डॉट कर टाला नहीं बल्कि संयम और प्यार से हमें समझाया। बचपन की एक घटना मुझे अकसर याद आती है। एक बार में और मेरा अनुज सुभेश गांव गए थे। हम दोनों ने उस वक्त उट्ट को पहली बार इतनी नजदीक से देया था। हम दोनों ने दादाजी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी और दादाजी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहे और पूरी शाम हमारी जिज्ञासा को शांत करने में बितायी।

सामाजिक कार्यों में व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दादाजी अकसर शाम को संगीत साधना में भी लगे रहते थे। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं तथा हमें अच्छे-अच्छे भजन सुनाते और उनमें छिये गृइ अर्यों को सरल भाषा में बताते थे। दादाजी सही मायने में पूर्ण रूप से कर्म और धर्म से सखे आर्य समाजी है। मूर्ति-पूजा का सदैव प्रतिरोध किया है। सत्यार्य-प्रकाश के सन्दर्भ में हमें जितना भी जान है वो सब दादाजी की ही ने हैं। स्मृति क्षणों की पुस्तक को अगर में खोलकर आपको बताने लगूँ तो अनेक प्रराणादायी बातों का सुलासा हो सकता है किन्तु स्थान की सीमा रेखा यह आजा नहीं दे रही।

दादाजी ने हमारे पूरे परिवार को जिस ज्ञान, समझदारी और संयम के नेह से सींच कर विकसित किया है वह हम सबके लिये गर्व की अनुभूति है। आज न सिर्फ हमारे दादाजी का व्यक्तित्व प्रेरणादायी है अपितु समाज की विशिष्ट अपेक्षाएं हमारे परिवार से भी जुड़ गयी है। दादाजी के जीवन का प्रत्केक काण प्रेरणाय्यद एवं अनुकरणीय है। उनका महान निस्तार्थभूर्ण और त्यागमय जीवन इस बात का उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अगर दुड़ निश्चय कर से तो अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकता है, बक्ति साय-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन भी सफततापूर्वक कर सहता है।

ईस्वर से संदैव यही प्रार्थना है कि वे हमारे दादाजी को दीर्घांयु प्रदान करें ताकि वे हमारा परिवार, समाज उनके वंदनीय कृत्यों से और लामान्वित हो और समाज को एक सबे आर्य समाजी की सेवाएं मिलती रहें... मिलती रहें।



# हमारे दादाजी हमारे आदर्श

सुमेश व सपना कस्वां

वचपन में अकसर बचे अपने दादा-दादी से राजा-रानी या शेर, बित्ती आदि की रोचक कहानियाँ सुनते हैं किन्तु हमारे साथ ऐसी बात नहीं हुई। इसके सायद दो कारण रहे। एक तो हमारे दादाजी का तेजस्वी व्यक्तित्व जो हमें ऐसी कहानी सुनने को कभी प्रेरित नहीं करता दूसरा दादाजी से लम्बी ज्ञानपूर्ण बहस जो अकसर हमारी बातचीत का जरिया होती। कहने का तात्वर्य इतना ही है कि जब भी हमें अवसर मिलता हम दादाजी से धर्म, शिक्षा और बाह्य आडम्बरों से ग्रसित समाज की दोपपूर्ण मान्यताओं पर ज्ञानपुर्ण बातों का सितसिता गक राउते।

हमारे दादाजी—एक साधारण परिचेश मे जन्मे सरत, स्पष्ट और टूड़निश्चयी व्यक्तित्व हैं। अगर शैक्षिक योग्यता के मापदण्ड से मुक्त होकर व्यावहारिक मानदण्डों से देखे तो यह कह सकते है कि 'नि.स्पृह माव से सबी समाज सेवा मे जुटे हैं, हमारे दादाजी' भूमिका पुत्र—

हमारे दादाजी की वेशामूषा—सरत, हाय में सदैव पथ प्रदर्शक और सबकों सहारा देने का वायदा करती हुई लाढ़ी और चमड़े का बेग। दादाजी की रुविकर चीजों में से है—पी में गोद या मेथी के लड्डू, दूप, बाजरे की रोटी, कड़ी और दिना मिर्च की सक्ती। सबसे महत्त्वपूर्ण अनुशातित जीवन—सुबह जहरी उठना, पूजा-हवन इत्यादि करना, गोधूलि वेला से पूर्व शाम का भोजन करना।

जपर्युक्त पारिवारिक अनुभवों के अतिरिक्त एक दूसरा अनुसुआ पहलू भी है वो है हमारे दादाजी का उद्धारोसित कमी। समाज की वर्तमान दशा हम सबसे छिपी नहीं है जहा सन-सक्तारोसित शिक्षा पूर्ण रूप से सुप्त है। समाज का मूल आधार गारी नित्त्तर रुदिवादी विचारों और अभिशापों से ग्रासित है, समाज का मविष्य—युक्त नशोन्सुछ होकर मोगवाद की ओर अधसर है। चारों तरफ स्वार्ष, मै-मै की अन्त्री दीह। ऐसी प्रतिकृत परिस्थितियों के उपरान्त भी दादाजी ने समाज को स्वच्छ एवं सफल बनाने के लिए अपने आप को सर्वेट तर्सर रखा। आडम्बरों से अपने की नेत्रीं दूर रखते हुए आर्य समाज की विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की। इस संपर्वपूर्ण जीवन में यूँ तो अनेक अच्छे कार्य दादाजी ने किये किन्तु सबसे 140 समर्पित समाज सेवी श्री भैरत्यमंत्री आर्थ-





### मेरा सौभाग्य कि मेरे पिताजी आपश्री हैं

श्री जीतसिंह कर्खा

मेरे दादाजी स्वर्गीय थी मोतीरामजी कस्वां एक मेहनतकम इंसान थे। जनका मुख्य कार्य कृषि ही था। आपके दो पुत्रों में ज्येष्ठ श्री मालारामजी व किनठ श्री भैरारामजी है। पिताजी श्री भैरारामजी पर बचपन में ही शिक्षा प्राप्त करते की पुत्र थी और इस प्रेरणा के मूल हमारे दावाजी ही थे। दादाजी की स्वय यह प्रवत इच्छा थी कि दोनों वालक कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो अवश्य प्राप्त करें। इस होत दादाजी ने यथाशांक्ति प्रयक्त भी किये किन्तु उनका साया अधिक समय तकन न रहा। ऐसे में अपने माई के साथ कृषि कार्य करते हुए ही पिताजी ने आवश्यक प्राथमिक अक्षर ज्ञान अर्जित किया। बुजुर्ग बतलाया करते है, पिताजी शुरू से ही प्रयद व कृषाग्र बुद्धि के थे। उसी समय स्वतन्वता संग्राम की चाह देश भर में तीजता से भड़क उठी थी। स्वतन्वता की तलक व देशभक्ति की भावना गांव-गांव में जोर पकड़ चुनी थी। गांवें-शहरों से इस भावना से ओत-मोत युवक देश के लिए सब कुछ उत्तर्ग करते को सड़कों पर तिरंगा लिए आ चुके थे। हमारा गाव व हमारा पर भी अब्ह्रा नही था। ताऊजी स्वयं घर-बार का कार्य छोड़ इस संग्राम में आ गये थे। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी रिताजी के कधों पर थी जिसे उन्होंने बेहिचक और पूरी समझदारी से निमाया।

यह पिताजों का ही आशीर्वाद है और उनकी ही प्रेरणा है जो हम दो भाई व दो बहिनें आज पूर्णत: शिक्षित है। छोटे होने के नाते मुझे पिताजी का साविष्य अधिक ही प्राप्त हुआ। आपने जीवन में हमेशा एक तस्य की पकड़कर ही चलता तय किया है। पिताजी कहते हैं 'जब सोच लिया के एक बार जो करना है किर बाद में हिक्क कैसी।' कैसी भी परिस्थितियों में मैंने पिताजी को तिनेक भी विचलित नहीं देखा। यही कहते, 'विना अड़चन-बाधा के काम हो जाये तो कार्य कैसा यहां तो सीख बनती है—जूबने के लिए साहस देती है।' इत उस में भी पिताजी का अभी नित्य कमें टूट जाये—नहीं, ऐसा हो हो नहीं सकता। नियमों से बंधकर व समय निधारित करके चलना कोई सीयें तो आपसे।

शिक्षा के प्रति पिताजी सदेव सुते विचारों के रहे है। नारी शिक्षा को महत्व अधिक दिया। उनका यही कहना है कि उसी देश का मविष्य उद्ध्वल है जहां

<sup>142</sup> समर्पित ममाज सेवी श्री भैरासमजी आर्प





## मायके की कभी ना याद आयी ससुराल में इतना प्यार मिला

#### श्रीमती सत्यभामा कर्खां

मानव प्रेम के अग्रदूत, नारी शिक्षा के प्रचारक, सामाजिक चेतना के प्रतीक, निर्वलों के मसीहा, मानवतावादी, नविचारों के प्रवर्तक, आर्य विचारों के प्रवर्त समर्यक, कर्ताव्यनिष्ठ, सेवामावी, आदर्श व्यक्तित्व लिए मधुर भाषी व एकदम देहारी हिन्दुस्तानी वादी वस्त्रों में लिपटे 'तारानगर के गांधी', 'बापू' या 'दादा' मेरे श्वपुर है।

पिताजी (श्वसुरजी) ने उपदेशों मे जिन आर्य आदशों का, सत्पनिष्ठा, कट्टरता, निर्भीकता, लगन, चरित्र आदि जिन-जिन शब्दों का उल्लेख किया है--उनका बखूबी अपने जीवन में निर्वाह भी किया है। आपने घर, समाज व राष्ट्र की उन्नति के मूल पाठ को पढ़ा नहीं उसे गुनकर अपने घर से ही उसे प्रारम्भ कर सबके समझ एक आदर्श स्थापित किया है। पिताजी समाज व राष्ट्र की सेवा करते हुए क्षण भर भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज उनके पुत्र, पुत्रिया एवं वघुएं आदि सभी शिक्षित है। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नारी शिक्षा आन्दोलन पर विशेष बल दिया और एक समय जब परिवार इस स्थिति मे आ गया कि आप उससे आश्वस्त हो गये—तब नारी शिक्षा हेतु पूर्ण मनोयोग से जुट गये। रात-दिन एक करते-करते अपने विचार को, स्वप्न को साकार कर दिया। आज 'वैदिक कन्या छात्रावास' उसी स्वप्न का साकार रूप है। तारानगर मे स्थित इस छात्रावास में 130 के लगभग छात्राएं जो ग्रामीण अंचल से, ढाणी-ढाणी से है-यहा आकर रहती है। 'पिताजी' के निर्देशन मे पलती-बढ़ती आर्य आदशों को ग्रहण कर जब शिक्षित हो वापस लीटती हैं तो 'दादा' के प्रति पूरे अन्तर्मन से कृतज्ञ होती है। सौभाग्य से मै नारी हू-नारी की पीड़ा व उत्पीड़न को समझती हु—देखती हूं—सुनती हूं ऐसे में एक साधारण किसान परिवार का मुखिया जिसने समाज के आडम्बरों, झूठे रीति-रिवाजों को और तथाकियत उस समाज के कथित स्वार्थी विद्वान ठेकेदारों व राजनीतिज्ञों को अपने कार्यों द्वारा यह जतला दिया है कि सुघार के लिए सुघार की मानसिकता व उसके प्रति समर्पण ही मुख्य है न कि कोई नाम, पद या प्रतिष्ठा जिसके बोझ से आप कुछ

144 समर्पित समाज सेवी श्री मैदारामजी आर्य

नहीं कर मारहे हैं। कुझे नीरव है—कें ऐते परिवार की पुत्रवधू हूं जहां से इस कारी विकाल त्योलना के ब्योति बली है।

निर्मा इटने बड़े होजर भी ठवज पूछ खात रखते हैं। टाउनगर बाले मकत में ठ बावाछ प्रास्म करने ने भूबें उन्होंने परिवार के समत उदस्यों की इतके विर वहाँ उस्मति ती। उन्होंने कहा—'इत पुनीत कर्यों में घर के उसी प्राप्त इने इसे संकार करें।' 'दमी मेरा यह यह पावत है।' उनके इत ज्यन के बीड़े को मानता थी, यहां कि मेरे हारा क्रिये गये निर्माण र बाद में कोई प्रकाशित ना कार्यों। किर उनका कर यह भी करना है कि व्यक्ति को उस्केयन करने घर के उसलों को कम पह में तेनर बता बादिये किर उसला उसके प्रकाश एक स्वतः ही उने स्कार करेगा। निरालों ने इस उसके अन्दर बादों ही बातों में बहुत ही इत्त होकर उसला हात दिये।

निवानी के इस कार्य में भी शमरसनी सनके साम है। उन्तर्न भी सब बुख केंद्र खानास की ब्यवस्था व देख-रेख एवं सुरमा को जिम्मेदारी से रखी है। उन्तर सम्बन्ध केंद्र खानास की ब्यवस्था व देख-रेख एवं सुरमा को जिम्मेदारी से रखी है। उन्तर सम्बन्ध के क्षाप्त केंद्र से साम को जुन्न तोनों। ने विशेष किया। इस पुनीत कार्य को रोकने वा और इसनें भी अपनी स्वाप्त-तिक्षिण वालि किया। इस पुनीत कार्य को रोकनी मार्थिस्पति में विवादत नहीं हुए हैं। कोर्य-कवरियों में भूपते-मागते, किरते ये रोनों दृख मसपुरक कार्य पन निवाद हो हैं नहीं। इसें की विज्ञ कर स्वास्त साम को साम को साम की स्वाप्त की साम के साम सुनीत साम की साम सुनीत साम की साम की साम सुनीत साम सुनीत साम की साम सुनीत सुनीत

गांग सिक्षा के अतिरिक्त आपने समान की समत बुगड़पों, कुणितमें का चुतकर विग्रेष किया है। मृत्युमोन, पर्दाप्रमा, दहेन-दिखावा के एके विग्रेषी रहे हैं। एवं प्रया के बारे में आप कहते हैं कि—ये आन के संदर्भों में एकदम प्रिकृत व गांगी की प्रतिभा पर आवरण है। आदर्श चित्र को कभी गर्दे के पीछे नहीं रया जा करता है और न ही गर्दे के पीछे पैदा हो रही दुगड़्यों को समाप्त ही किया जा सरता एकता है और न ही गर्दे के पीछे पैदा हो रही दुगड़्यों को समाप्त ही क्या जा सरता है। इसका समान पर विग्रेगत हो प्रभाव पड़ेगा। किर पर्दे की आवर्यकरा क्यों ? गांगी की मीम्या व लड़्याशीवता के गुन को पर्दे में छिपाकर समान में आदर्श स्थापित कैसे किये जा सकती है, उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है, उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है, उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है, उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है, उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है। उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है। उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसे किये जा सकती है। उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित कैसी किये जा सकती है। उसे तो समान की आघारियाला माना है—मार्ल्स स्थापित की स्थापित की स्थापित स्थापित की स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित है। स्थापित स्थाप

मायके की कभी ना याद आयी सतुरात में कुर्ज क्यार

वने सचके समझ बढ़ने दो तब बढ़ रायं है। सबको अवनी ऊर्जा शक्ति से व भान से समाज को आत्सेक्ति कर देगी। मृत्युभोज व किन्नुसपर्यों को आपने समाज पर एक दाग माना है, जिसकी आड़ में व्यक्ति अनायास ही अपनी शक्ति व सामर्य है अधिक एर्च कर बाद में कठिनाइयां भोगता रहता है। जीते जागते माता-रिता की सेवा से दूर मागे बचे मृत्युपर्यंत सोकताज के भय से यह धर्म-प्रदर्शन करे तो किसी भी आत्मा को क्या संतरिह तिस्ती।?

ये आदर्श और हत विचारपाय की सिता विताली के आशीर्वाद व देवरेय
में हमारे परिवार में प्रवादित हैं। मेरे पीटर में मेरे पिताली श्री मूचयमणी मेहज़
तया ताऊली श्री चीचरी जासराजली ने इन्हीं सारे गुणों को दहेन में देकर मुझे विदा
किया था। विसाल में सिते गुणों को इह नये पर में आकर पूज्य विताशी व सोहमय
माँ की छन-छाया में और अधिक बल मिता है। पूरे परिवार का सोहमयों व जन्मुक्त वातावरण सबयों अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने स्वतन्त्र सुनन की अनुमति देता रहा है। आदर्शीय की मैंया व मामीभी दोनों वा सोह भी माता-विता समान रहा है। बाकी सभी बहिनों व पारिवारिक सदस्यों का प्यार परिवार के संस्कारों के अनुकूत पाकर में तो इतनी प्रसात हुई कि व्यक्त नहीं कर सन्ती। ससुसल कभी समुखन नहीं मेरा अपना पर ही समा। 'मैक की कभी ना पाद आये ससुसल कभी समुखन स्वतंत्र मेरी मोनाम क्या होता ?

मैंने स्वर्ध शिक्षा भी.एस.सी., एम.एस.सी., बी.एड व एम.एड. इसी समुपत के आगन में आकर सबके अकव्य सहयोग से प्राप्त की है। मेरे विद्याच्यान कात के दीरान सभी परिवार वाले सहयोग की सद्भावना व हीसता बढ़ाते रहते थे। उसी के कारण आज में स्कूल स्तर पर प्राध्यापिका के पद पर सरदारशहर में राजकीय सेवा में कार्यरत है।

कारा ! ईश्वर सभी को ऐसा आदर्श परिवार स्वरूप प्रदान करे तो 'पिताजी' का स्वम इस आर्यावर्त में साकार हो जायेगा, सभी शिक्षित होकर एकजुट होकर रहेगे। पिताजी के पदिचक्कों पर हम सब चलते रहें यही अन्तर दिल से कामना करती हूं।



# मेरे दादाजी

कु. सीमा कस्वां

उने दादाजी के बारे में लियने के तिये जब कहा गया तो मैं अवाक रह कि और पूब सिपी दिसाय निक्ती री किया कर्री ? उनने लिए जिनते मुझे अपार प्यार, वेंडक ईसान है। आते हैं जब भी तो मूं लगता है एनटम घर घर गया। उननी के नैते कैते गांव-पांव पूस-पूस कर वे आर्य समाज के विचारों को सेमाज में बन-बन तक पहुँचाते रहे—अपने आप में एक विसाल के विचारों को समाज में

हन पहीं शहर से पत रहे, वह रहे अने जब पापा से या उनसे जब पुणी बात कुछ है तो बानों को विस्तास नहीं होता मगर सब सब है। मनुष्य कठिनाइयों से जों। जो पत तत्ते, जो बुण है। वादानी बहते हैं कि सब्ब का मार्ग अपना कर बढ़ते कहादियों नो भरने का प्रयत्न कहीं एकों में निरोध करों और पुद के अन्दर की। जीवन तभी सफ्त के प्रयत्न कहीं। सद-मार्ग पर चती तभी सार्यकता है जीवन काज व देश के प्रति बपदर जिस्मेदारी है। आप नारी शिक्षा के कहर समर्थक हैं।

हैनेग़ सत्य बोतने, पुर पहने, प्रेम से रहने, बहें ही सेवा व सम्मान करने किया के तेवर के तेवर के तिवर के तो किया निम्म तरह पदाम तिवर के तो हुत पेतियां है—तापनगर में सावायास में पढ़ने वाती यूव सामी तम्मम किया के तिवर के तिवर

िहरू होने नित्य, बुद्धि, पन सब हुछ देती है। विद्या नितने फर के है किन्दि जराने संसार की सबसे अमूल्य सीगात प्राप्त कर ती क्लोंके दिया ॥ पश्चात् ही हम इस संसार को समझ सकते है एवं यहाँ एक सार्थक जीवन की एक उद्देश्य के साथ व्यतीत करने के सायक हो सकते हैं।

विद्या हमें पैतृक सौगात के रूप मे पीड़ी दर पीड़ी आनुमांशिक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। ना किसी से माग कर वा छीनकर हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, अपितु विद्या तो अपनी सगम एवं अपम परिप्रम से ही प्राप्त हो सकती है। नपर हतना अवश्य है कि अगर हम चाहें एवं प्रपास करें तो प्रकृति की सजीव निर्वीव किसी भी फ्वार की रचना से कुछ न कुछ अवश्य सीध सकते हैं। विद्या प्राप्त की सामग्री, विद्या प्राप्त को समय एवं विद्या के उपयोग किसी निश्चित दापरे के मोहताज नहीं होते हैं, उदसरण स्वरूप आप भी विद्या के महत्व को समझ कर उसके बारे में कुछ शब्द कह पा रही हूं तो यह किसी पुस्तक का पढ़ा हुआ कोई पत्रा नहीं है अपितु यह मेरे दादाजी हारा दी गयी शिक्षा का अंश मान है जो मुझे विद्या का महत्व बताकर मुझे एक अच्छा विद्यार्थी एवं प्राप्त की योगी विद्या को अपने जीवन में उतारने को कहकर एक अच्छा इंसान बनाने की सीख देते रहते हैं। उनके अनुप्तार किसी को सीख देता एवं अच्छी शिक्षा देना ही पर्योग नहीं है उसके सामने हमें स्वय को आदर्शरूप में मृतृत करता होता है, क्योंकि किसी को सिवा देना एवं अवश्व प्रस्ता हता करता में दोनों पहलू ही सची शिक्षा प्रवान कर सकते हैं। में गर्व के साथ कर सकती हैं कि मेरे दादाजी हमें 'सची शिक्षा प्रता देते हैं।

#### भक्त महिला को प्रभु का सन्देश

भै तो इतने दिनों से मगवान की मन्ति कर रही हूँ—एक स्त्री ने सन्त को बताया—पर मुझे आज तक उन्होंने कभी स्वप्न में भी दर्गन नहीं दिये, आप कहते हैं कि वे आप से कभी भी अलग नहीं होते? बात यह धी कि वह स्त्री भनित तो करती थी पर अपने परिवार, पड़ौसी और सम्मन्त्रियों, सचके साथ उतका व्यवहार बहुत रूखा व अहकारपूर्ण था। घर वाले भी उसके आयरण से दुखी थे।

सत्त बोले—'आज भगवान से पूछकर बतायेगे आप से क्यों नहीं मिलते।' दूसरे दिन स्त्री मिली तो वह बोले—माई भगवान तुझ पर नाएज हैं, कह रहे ये वह हमारे बज्ञों से लड़ती-मारती-मीटती और द्वेष रपती है, उसि मिलने का मन नहीं करता। स्त्री समझ गई। उस दिन से उसने अपना व्यवहार मीठा बना लिया। फलस्वरूप दूसरे लोग उसे इतना व्यार और आदर देने समें कि वह उस झान्ति में ही भगवान की उपस्पिति अनुमव करने लगी।



## चरित्र का निर्माण करो, देश आगे बढ़ जायेगा

राहल कस्वां

हमारे दादाजी सचमुच बहुत महान् व्यक्ति है। वे हमें बहुत प्यार-स्नेह बांदते हैं। उनका जब भी यहाँ सरदारशहर आना होता है या हमारा उनसे मिलने जाना होता है तो वे बातों ही बातों में हमें बहुत सारी शिक्षा दे देते हैं और वे सब इतना सहज कहते हैं कि उनको हमेशा याद रखना मुश्किल नहीं—हा मुश्किल है तो उन्हें निमाना। हमारे दादाजी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं का चरित मीमांज करना ही प्रथम व मुख्य ध्येय रखना चाहिए—कहते हैं ना कि—"धुद भला तो जग भला" खुद उनित करो, अच्छे बनी सब अच्छा ही होगा—घर, समाज व देश स्वतः ही सुधरता चला जायेगा। व्यक्ति का चरित्र इन सबकी नींव है जिस पर ही कोई इमारत बनायों जा सकती है। अगर धन जाए तो चिन्ता नही, शरीर-स्वास्थ्य बिगड़े की चुन्छ पिनता, कुछ गया लगे मगर चरित्र जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाए—इसे हैं मीया यह सब जहन में उत्तारने की शिक्षा देते हैं।

दावाजी बताते हैं वे समाज की बुराइयों से सदैव लड़ते रहे है और लड़ते रहेंगे। सचमुच गांवों में आज भी नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है लेकिन हमारे दावाजी ने न जाने कब से इस और अपने आपको लगा रखा है। तारानगर में धात्रावास में गांवों-खागियों की वे लड़िक्यां पढ़ रही है जो शायद पढ़ नहीं सकती थी। दावाजी उनको प्रेरणा देते हैं। उनके परिवार को प्रेरणा देते हैं। समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले इसलिए नारी शिक्षा को महत्व देते हैं। वे बताते हैं नारी हमारी जननी-मां है—इसे सम्मान दो। पूजा करो। आदर करो तो ही आगे बढ़ीगे।

दादाजी बढ़ते नशे व मादक पदार्थों के प्रसार से बहुत व्याकुल रहते हैं। वें अकार कहते हैं—इन्हें रोकों, देश को बबाँद कर देने यह सब। बबों-युवाओं को तों बस खूब पढ़ना, खेलना व अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहना चाहिए। पोए छोड़ भजनों को सुनी, देश भक्ति के गीत गाओ। तब कल्याण होगा।

चरित्र का निर्माण करी, देश आगे मह जायेगा 149

दादाजी मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी, सादा जीवन, सादे वस्त्र पहनने वाले, सीधी सधी बात बोलने वाले और एक बार में ही दोस्त बन जाने वाले व्यक्ति हैं। उनके यहा आने पर हमें पूब ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। जो हमे प्रेरणा देतीं हैं। आपके जब विचार और आदर्शों की बातें हमें प्रमावित करती हैं आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। मुझे गर्व हैं मुझे ऐसे दादाजी मिले जिनका सब सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा अपने जीवन में उसे उतार कर भी दिखाया ताकि सब इनक अनुसरण कर सकें। हम सब उनके बताये मार्ग पर चलते रहेंगे—उनसे सीख पाते रहेंगे ऐसा विश्वास है और आपके दीर्घायु होने की व निरन्तर स्नेह पाने की कामना

#### स्वामी दयानन्द : धरासं में तप

स्वामी दयानन्द विरजानन्दणी से आदेश लेकर तपोबत प्राप्त करने घरामूं चट्टी पहुँचे व वहाँ परशुराम शिता पर बैठकर उन्होंने कड़ा तप किया! 6 वर्ष बीते! उन्हें अपना सकत्य वत, ब्रह्म तेज बढ़ता प्रत्यक्ष ट्रिटिगोचर होने लगा! साधना के प्रति मोह ने रोका—और भी जैंचे आयाम पार कर मुक्त हो जावी!' ऐसे में अन्दर से धमकी भरा और में आया—पान कर मुक्त हो जावी!' ऐसे में अन्दर से धमकी भरा और आया—मैंने इसिए तुड़े हाथना करने भेजा या? चत, उठ, समाज में व्याप्त अनीति अंधविश्वास मिटा! धर्म की चादर को मैला करने वाले पायज्ञियों का सण्डन कर'। लगा—स्वयं से गुफ़रेव अन्दर से कह रहे हों। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने धर्मान्यों के बीच आकर अपना अड्डा जमाया, जानी जीवन साधना बन गई।



## मेरे दादाजी

## कु. प्रियंका कस्वां

ेजो विद्या से ही जी चुराता है, उसे कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है—इसलिए बर्बों को खूब पढ़ना चाहिए' ऐसा कहते हैं मेरे दादाजी। दादाजी जब भी उदारामहर आते हैं खूब प्यार करते हैं। अपने किससे-कहानियां बताते हैं, कहते हैं—देखों तुम्हें भी बहुत बड़ा बनना है, सूब पढ़ों। मगर बहुत जस्दी-जस्दी बोलते हैं। मैं तो पोड़ा-योड़ा समझ भी नहीं पाती-छोटी हं ना।

दादाजी ने साधुओं जैसे कपड़े पहन लिये हैं—साधु जैसे ही लगते हैं। आते हैं। और फिर जब्दी से वापस गांव चले जाते हैं। कहते हैं, मेरे खूब पोतियां हैं। संचाुच लगता है दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं। सब इनको मान देते हैं। मैं बहुत पार करती हं 'इतना सारा—।'

दादाणी कहते हैं—जब तक सांस है, शक्ति शरीर में बनी है निरन्तर काम करों रहो—रेसा काम करों जो औरों को जीवन प्रदान करे—तब उन्हें देख मुझे एक गीत की पक्ति याद आती है जो उन्हें अपनी श्रद्धा के साथ अर्थित करती हूं कि—

क्या मार सकेगी मीत उसे औरों के लिए जो जीता है

मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है

बस इसी के साथ सदैव आपके स्नेह व शिक्षा संदेश की आकांक्षी आपकी पौत्री यही चाहती हूं कि आपके बताये मार्ग पर चतुं, आगे बहूं, बढ़ती रहूं।

वर राज्यांस्थ (१७०००)

है। जब तक सांस है, कुछ कर डालो जिससे समाज की उन्नति हो सके। —आर्यजी

रेदादाजी 151

दादानी मूर्तिपूना के कहर विरोधी, सादा जीवन, सादे वस्त्र पहनने वाले, सीधी सधी बात बोतने वाले और एक बार में ही दोस्त बन जाने वाले व्यक्ति हैं। उनके यहां आने पर हमें पूब बात की बातें सुनने को मिलती हैं। जो हमे प्रेरणा देती हैं। आपके उम्र विचार और आदशों की बातें हमें प्रमावित करती हैं आगे बढ़ने को प्रेरीत करती हैं। मुझे गर्व हैं मुझे ऐसे दादाजी मिले जिनका सब सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा अपने जीवन में उसे उतार कर भी दिखाया लाकि सब इनक अनुसरण कर सकें। हम सब उनके बताये मार्ग पर चलते रहेंगे—उनसे सीख पते रहेंगे ऐसा विश्वास हैं और आपके दीर्घायु होने की व निरस्तर स्नेह पाने की कामना

#### स्वामी दयानन्द : धरासुं में तप

स्वामी दयानन्द विराजानन्दजी से आदेश लेकर तपोबल प्राप्त करने घरासू चुट्टी पहुँचे व वहाँ परमुराम शिला पर बैठकर उन्होंने कड़ा तप किया। 6 वर्ष बीते। उन्हें अपना संकल्प बल, ब्रह्म तेज बढ़ता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा। साधना के प्रति मोह ने रोका—'और भी ऊँचे आयाम पार कर मुक्त हो जावो!' ऐसे में अन्दर से धमकी भरा आदेश आया—'मैंने इसलिए हुन्ने साधना करने भेजा था? चल, उठ, समाज में व्याप्त अनीति अवविषयास मिटा। धर्म की चादर को मैला करने वाले पाविष्ठियों का खब्दन कर'। लगा—स्वयं से गुरुदेव अन्दर से कह रहे हों। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने धर्मान्यों के बीच आकर अपना अहा जमाया, ज्ञान विस्तार कर जनमानस में व्याप्त भ्रान्तियों का खब्दन किया और यही उनकी जीवन साधना बन गई।



## मेरे दादाजी

#### कु. प्रियंका कस्वां

ेजी विधा से ही जी चुराता है, उसे कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है—इस्तिए बजों को सूद पढ़ना चाहिए' ऐसा कहते हैं मेरे दादाजी। दादाजी जब भी पटसरासहर आते हैं पूत च्यार करते हैं। अपने किस्से-कहानियां बताते हैं, फहते हैं—देवी तुम्हें भी बहुत बड़ा बनना है, सूब पढ़ो। मगर बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं। मैं तो योज-पोड़ा समझ भी नहीं पाती-छोटी है ना।

वादाजी ने सामुओं जैसे कपड़े पहन तिये हैं—सामु जैसे ही तगते हैं। आते हैं। और फिर ज़ल्दी से वापस गांव चते जाते हैं। कहते हैं, मेरे घूव पोतियां हैं। सन्मुच लगता है दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं। सब इनको मान देते हैं। मैं बहुत जार करती हं 'इतना सारा—।'

बादाणी करते हैं—जब तक सांस है, शक्ति शरीर में बनी है निरन्तर काम करते रहो—ऐसा काम करो जो औरों को जीवन प्रदान करे—तब उन्हें देख मुझे एक भीत की पंक्ति याद आती है जो उन्हें अपनी श्रद्धा के साथ अर्पित करती हूं कि—

क्या मार सकेगी मीत उसे औरों के लिए जो जीता है मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंस पीता है

बस इसी के साथ सदैव आपके लेह व शिक्षा संदेश की आकांक्षी आपकी पैत्री यही चाहती हूं कि आपके बताये मार्ग पर चलुं, आगे बहुं, बहुती रहूं।

#### जब तक सांस है, कुछ कर लो!

हमारे पर बहुत ऋण हैं जितने उतारे जायेंगे उतने ही कम हो जायेंगे और बाकी जो रह जायेंगे अगते जन्मों में घतीटते रहेंगे। मैं मुस्ति को तो नहीं जानता तेकिन जनता का जितना मता हो जाये उतना ही योड़ा है। जब तक सास है, कुछ कर डालो जिससे समाज की उन्नति हो सके।

-आर्यजी

## मेरे धर्म पिता एक आदर्श

श्री जसवन्तसिंह ओला श्रीमती अमरावती ओला

मैं बड़ा सीभाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर कृपा से ऐसे धर्म पिता (श्वसुरजी) मिले है जिन पर न केवल हमारा परिवार हो, न केवल हमारा समाज हो अपितु पूरा चूरू अंचल का क्षेत्र उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति श्रद्धा-नत है।

सादा जीवन, सामान्य साक्षर और विषम परिस्थितियों में एक गांव में जनमा किसान का बेटा अपनी लगन और कर्म के द्वारा लोगों के सामने इतना बड़ा आदर्ग, इतना बड़ा काम कर सकता है ? इसकी कोई कत्यना भी नहीं कर सकता। आज तारानगर तहसील की वे वालिकाएं जो उनके सरक्षण में शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रही है कल वे माताएँ बनेंगी तब बया अपने इन संस्कारों के निर्मात के व्यक्तित्व की कहानी अपने सनाती के संदेश है अवश्य कहेंगी कि ऐसे वयोगृद्ध दादाजी जिन एर न केवल वालिका शिक्षा के प्रसार की ही पुन सवार रहती थी अपितु समाज में फैले अनेकानेक अन्यविश्वासों, कढियों के विरुद्ध भी वरावर तहते रहते थे।

मैं बचपन से ही अपने श्रद्धेय के बारे में बराबर मुनता आया हूँ क्योंकि आपका बचपन भी मेरे ही गांव में बीता है, आप बहुत ही छोटी उम्र में हमारे गांव में अपनी बड़ी बहन के पास आ गये थे। करीब 10-12 वर्षों तक यही खेले और सामान्य ज्ञान प्रिया नेया। मेरे गांव को वे अपना सस्कार दीक्षा देने वाला मानते है क्योंकि आर्य सामान्य कि सम्पर्क में वे सबसे पहले यहां पर आये थे। एक बार उन्होंने हमारे किसी वयोजूद्ध गुरुजन से यह भी मजाक में कहा या कि मैं अपनी बड़ी तड़की का कन्यादान इस गाव में करके एक प्रकार से कष्टी महत्त हो गया है।

मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि मेरा विवाह एक ऐसे आर्यसमानी परिवार में हुआ जो हमारे ही परिवार की तरह कहर आर्य समानी है। अपितु आज तो यह स्थिति है कि हमारे इस गाव के आस-पात के हमारी जाति के लोग भी श्री मेराराम जी के साथ किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध बताने और बनाने में अपनी शार समझते हैं।

पूज्य पिताजी के संस्कारों का ही यह प्रभाव है कि आर्यिक और सामाजिक स्थिति में भारी अन्तर होने पर भी कोई भी भाई-बहिन या बहनोई-साले अपने आपको किसी से बड़ा या छोटा अनुभव नहीं करते। भाई डॉ. हनुमानसिंहणी बीकानेर में इतने बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर एवं समाजसेवी हैं। कितने बड़े-बड़े लोग उनसे मित्र-भित्र प्रकार की सलाह लेने आते हैं अपने यहाँ बुलाकर खुद को सम्मानित अनुभव करते हैं। किन्तु वे ही डॉक्टर सा. जब मुझ से अथवा अपनी बहिन से मित्रते हैं तो मेरे विवाह के समय की जो उनकी मानसिक्ता तथा प्रेम व स्नेह या उसी का हम सब अनुभव करते हैं। मैं और मेरी पत्नी अमरावती पूज्य पिताजी के पूज्य चराणें मे अपना एजाम निवेदन करते हैं।

#### श्रमणीलना से श्रीमारियों का प्रसायस

श्रम की महता कितनी अपार है और इससे अभाव व दिद्रता को ही नहीं, बीमारियों तक को मगाया जा सकता है, इसे समझाते हुए महात्मा जानन स्वामी एक कथा सुनाया करते थे—पहाड़ की अनुमित से बीमारियों पर्वत पर हने तनीं! कुछ दिन बीते एक किसान को कृषि योग्य भूमि की कुछ कमी पड़ी। पहाड़ बहुत सारी जमीन दबाये खड़ा है यह देवकर परिश्रमी किसान पहाड़ काटने और उसे चौरस बनाने में जुट गया। किसान ने बहुत-सी भूमि कृषि योग्य कर ती। यह देखकर दूसरे किसान भी जुट गये। किसान के बहुत से से किसान भी जुट गये। किसान के सहया देखते-देखते सैकड़ों तक जा पहुँची। एक उपे। किसानों की सख्या देखते-देखते सैकड़ों तक जा पहुँची। एक उसे। किसानों की सख्या वेचले तथा। और कुछ तो समझ में नहीं आया—उसने सब बीमारियों को इकट्ठा किया और कहा—यह रहे मेरे खुतु सुत सब की सब इन पर क्षपट पड़ों और मेरा नाश करने वालों का स्वयानाश कर दाती।

अपने-अपने आयुध लेकर बीमारियाँ आगे बड़ीं और किसानों के शरीर से लिपट गईं पर किसान सो अपनी धुन में लगे थे। फावड़े जितना तेजी से चलाते, पसीना उतना ही अधिक निकलता और सारी बीमारियाँ धुलकर नीचे गिर जाती। बहुत उपक्रम किया, पर बीमारियों की एक न चली। एक अच्छा स्पान छोड़कर उन्हें गन्धवासिनी बनना पडा सो अलग।

पहाड़ ने जब देखा कि बीमारियाँ उसकी रक्षा नहीं कर सकी, तो वह बड़ा कुपित हुआ और अपने पास से मगा दिया। तब से बीमारियाँ हमेशा गन्दगी में प्रश्रप पाती है।



## समाज-सुधारक व चिन्तक श्री भैराराम आर्य

थी प्यारेलाल एवं श्रीमती मनोरमा कपरिया

किसी व्यक्ति को शब्दों की परिषि में फैद कर पाना एक दुशाहरिक कार्य है और ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ लिएकर कहना और भी दुष्कर हो जाता है, जब वह व्यक्ति चहुँमुधी प्रतिभा का धनी हो।

व्यक्ति अपने कार्यों से महान् वनता है। विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति के विवेक, पैर्य और सहनशीलता की अन्नि परीक्षा होती है। वह स्वयं के अन्दर के आत्मवल की शक्ति को ऐसे ही समय जान सकता है। एक मुसंक्शारित और सही मानेव तुरन्त बिना हिचकियारे अपनी समोविज्ञान को जान-समझ सकने वाला ही मानेव दुरन्त बिना हिचकियारे अपनी समयाओं में ही उनका निराकरण दूड़ तेता है। उन्हें ये परिस्थितियां लिनक भी विचित्तत नहीं कर पाती हैं। इन सभी गुणों का संगम है—हमारे पूजनीय श्री शैरारामणी आर्यों। आए स्वमाव से मृदुभाषी, विचारों में सप्टवादी और व्यवहार में पूर्ण मानवतावादी है। आपके निश्चक सिक्त उदारता, सीम्यता व आत्मीयता को स्वयं मैंने कई बार अनुपत करने का सीभाग्य पाया है।

श्री भैरारामश्री का मानना है कि मनुष्य को सबसे पहला संस्कार मिलता है—अपनी ही जननी-जन्मदाविनी मां से। व्यक्तित्व निर्माण के प्रारम्भिक दौर में मां की शिक्षा नीव का कार्य करती है अतः सम्मूर्ण समाज के परिवेश को संस्कारित करने के लिए मुख्य केन्द्र या स्तेत या यू कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी—नारी का पूर्णतः शिक्षित होना आवश्यक है तब ही समाज जपनी व्यवस्था को व्यक्तिशः संस्कारित कर एक प्रतिष्ठित समाज के स्वरूप को निर्मित कर सकता है। अतः श्री आर्य जी ने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वप्रयम ध्येय ननाय—'नारी की शिक्षा व जागृति कार्र मालिकाओं के अध्ययम के लिये 'मोडाल' में प्रायमिक विचालम की नीव रखी। अपने व्यक्तिगत पतन से 'वैदिक कन्या छात्रावास' प्रारम्भ कर उसे आज तारानगर बस स्टैण्ड के पास एक मध्य रूप है दिया है जहां 100 के लगभग छात्राये शिक्षित हो रही है—नये युग की संस्वना में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा विधि-विधार से प्राप्त कर रही हैं लाकि आने वाले कल को वे अपनी धुविश्वा व संस्कार के प्रमाव से सुव्यवस्थित कर सके। हमारी प्राचीन परम्पर इस मारतवर्ष की गौरवमयी

परप्पराओं को पुन: जीवित कर नये आदर्श स्थापित कर—इसे प्रतिष्ठित कर सकें। आने वाली पीढ़ियों में सहज ही सुशिक्षा की नींव भरकर आर्य संस्कृति के विशाल भवन को मजबूती प्रदान कर सकें। आपके द्वारा चलाये जा रहे वैदिक कत्या स्थायनाम में विशेषकर समीण बालागें ही सम्यान्तित हो रही हैं।

श्री आर्पजी ने सही मायने में आर्य शब्द को अपने अन्दर समाहित किया है। आपने निःस्वार्प भाव से अपने जीवन के अमून्य क्षणों को व सुखों को त्याग कर पूर्ण समर्पित माव से सेव्यावान किया है। श्री आर्पजी दिना किसी सम्मान लिप्पा-लालसा के अपने कार्य में जुटे है—कमं की कर्मठता का ऐसा सवा कोई दूसरा उदाहरण बहुत कम ही नजर आता है। आपने समाज मे फैली अनेक कुरीतियों व विसंगितियों का जमकर पुरुणीर शब्दों से न केवल विरोध किया है बक्ति प्रत्यक्त व्यक्तियां स्वयं ने ही आगे होकर उनका बहिष्कार कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने जो कहा उसे पहले स्वयं के जीवन में व्यवहारगत रूप में लागू कर फिर करने को कहा। इसी कारण आप आज समाज के मील के पत्यर कहताते है।

भी आर्य जी ने जो कुछ किया व कर रहे हैं, यह आज प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। हालांकि अझर-अझर इसका पालन करना आम व्यक्ति के लिए डिम्पर है किन्तु आपके बताये कुछ मार्गों का अनुसरण ही समाज को लाभान्वित ही किसी। आप प्रकास स्तम्म हैं जिससे भटके लोग दिशा पाकर अपना रास्ता तय कर पाते हैं। डॉ. राममोहन त्रिपाटी के शब्दों में—

जब होंठ हिले, मन ही मन में, कीमत के लिए कल्पना पडता है चन्दन पिसता है, मेहन्दी पिसती है, कंचन को भी तपना पड़ता है ऐसी राह पर चल रहे कर्मयोगी, समाज सुमारक, युग पुरुष व चिन्तक को शत-शत नमन व ईश्वर उनमें शक्ति संचार करें ताकि समाज और अधिक लामन्तिन हो।

#### महातम आनन्द स्वामी

रही अन्ते से भूतस्या ने भाने जा नार्के हैं, किन्तेने आर्थ स्वात्त के मंच से ईबयर मंदित के साथ परमार्थ-समाज सुधार का मारा संगाया, स्वयं वैसा जीवन जीने के लिये अपना धन समाज हेतु समर्पित कर दिया। वैधिशृत्य रहकर वे आजीवन सभी धर्म-सम्प्रदायों की अमाध ब्रद्धा पा सके, इसके मुत में उनकी परमार्थ रायचला ही थी।



# इतिहास की पोथी-मेरे दादा जी

श्री राजेन्द्रसिंह कस्वां

मैं समझता हूँ कि मेरे पूज्य दादाजी श्री भैरारामजी का जितना और जैसा पार मुझे मिला है जनना और वैसा शायद जनके दूसरे पोते-पोतियों को नहीं मिला, कारण, वाचाजी डॉ. हनुमानसिंहजी का परिवार बीकानेर में रहता है और जीतिसिंहजी का सरदारशहर में। अतः मेरे जन भाई-बहिनो को तो कभी-कभी जब दादाजी वहाँ जाते तभी इतना रनेह मिलता जब कि मुझे भगवान कृपा से जनके पास में ही रहने का सीभाग्य मिला है अतः वास्तियक और हेर सारा वास्तत्य मैंने ही पामा है। इस पर मुझे गर्व है।

दादाजी जो शिक्षा देते हैं, उसे पहले अपने आप में उतार कर देते हैं। अच्छे उपदेश का उदाहरण वे पुद के द्वारा देते हैं। सदा समय पर काम करो, सबेरे जब्दी उठो, कभी हिम्मत नहीं हारों। सादमी का जीवन बीताओं ये सभी बाते तभी अपना असर करती है जब कहने वाले का खुद का व्यवहार भी बैसा हो। मैंने स्कूल में पढ़ते समय और अनेक लोगों के माघण और प्रचन सुनते समय यह अनुमव निया कि उनकी अच्छी-अच्छी बातें प्रभाव क्यों नहीं हाततीं, उनका असर क्यों नहीं होता। इसकी गहराई में जाने पर यही पाता हूँ कि वे युद बैसा आवरण नहीं करते जैसा कहते हैं। वे केवल कहने का नाटक करते हैं, रटे हुए भाषण की तरह बोतते हैं, तभी उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इस अनुभव की सवाई में दादाजी की कयनी और करती की एकता में पाता हैं।

दादाजी जब कभी फुर्तत के समय में मिलते है तो पहले दैदिक धर्म की बाते कहते है किन्तु जब में इनके प्रचार में उनके द्वारा किये गये विवरणों को पूछता हूँ तब जो कथा कहते है, उसमें बड़ा आनन्द आता है क्योंकि उसमें आज के 25-30 वर्षों पहले के मांवों के लोगों के जीवन, उनके रहन-सहन तथा सोचने के नजरियं तथा उनके भौतेपन की बातों को सुनने का आनन्द भी आता है, साथ ही दु.य भी होता है कि उनका जीवन किता दुरावायी हुआ करता था। वे कैसे हिम्मतवाते सोग ये कि ऐसी स्थितियों में भी बड़ी हिम्मत के साथ रहते थे। इन्हीं बातों में हमारे परिवार की कठिनाइयों को सुनकर भी रोगटे राड़े हो जाते हैं। मेरे पूज्य दादाजी मालारामजी को जेल में कितनी तकलीफ से रखा था, जाते हैं। मेरे पूज्य दादाजी मालारामजी को जलतों और काग्रेस के जलतों मे जाकर कैसे कैसे वे पैरत चलकर आर्य समाज के जलतों और काग्रेस के ली की वेतना को केसे कैसे वे पैरत चलकर आर्य समाज और डाणी-डाणी में लोगों की कहानियाँ वहीं से जोग लेकर आंते और माव-माव और डाणी-डाणी अत्यावारों की कहानियाँ जगाते। इसी क्रम में जाट जाति पर सामन्तों द्वारा किये गये अत्यावारों की कहानियाँ जगाते। इसी क्रम में जाट जाति पर सामन्तों द्वारा किये गये अत्यावारों की कहानियाँ

भी गुनने को मिलतीं।

इस फ़्रार मेरे ये छोटे दादाजी मेरे लिए तो समाज और परिवार की
इस फ़्रार मेरे ये छोटे दादाजी मेरे लिए तो समाज और परिवार की
इसिकास की गुरतक के समान है। मैं दादाजी के हर काम में इसी कारण सदा बरावर
इसिकास की गुरतक के समान है। मैं दादाजी के अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर
जुड़ा रहता हूँ कि इस महागुरव के जीवन से अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर
वुड़ा रहता हूँ कि इस महागुरव के जीवन से दोनों दादाजी तारानगर तहसील के बड़े
सुन्। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे दोनों दादाजी तारानगर तहसील के बड़े
सुन्। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे दोनों दादाजी तारानगर तहसील के बड़े
सुन्। मुझे इस बात का गर्व है

# अनगढ़ विचार बनाम विक्षिप्तता— बिना सोचे नेवले को मार दिया

अस्त-व्यस्त विचार व्यक्ति को जल्दबाज बनाते है व ऐसे व्यक्ति कूरगामी निर्णय न तेकर ऐसे कदम उठा वैठते है जिन्हें प्रकारान्तर से

विश्विसता ही कहा जा सकता है।

देव शर्मों के घर पुत्र ने जन्म लिया। उसी दिन एक नेवती ने देव शर्मों के घर पुत्र ने जन्म लिया। उसी देव श्रव बच्चे को पाल लिया।
नेवले को श्री जन्म दिया। द्यावश ब्राह्मणी पानी भरने चली गई। बड़ा पे दोनों बच्चों मे बड़ा प्रेम था। एक दिन ब्राह्मणी पानी भरने चली गई। बड़ा पे दोनों बच्चों मे बड़ा प्रेम था। एक दिन ब्राह्मणी पानी से उपर एक सर्घ से से स्था ने ने यह देवा तो सीन के से से प्रका नेवल ने यह देवा तो सीन के से ने महत्व के महत्व के से काटने लायका। नेवले ने यह देवी अवस्था में निकला और बच्चे को काटने लायकी मालीकन को देवाने उपर बार से से सुत्र लगा रेवा यह बच्चे को काटन र आय. नेवले के मुंद में चुन लगा देवा यह बच्चे को काटन र आय. नेवले के मुंद में चुन लगा देवा उसने सोचा यह बच्चे को काटन र आय. नेवले के मुंद में चुन लगा देवार उसने सोचा यह बच्चे को काटन र आय. नेवले के उपर दे आय से सा प्रवास में में चुन लगा देवार उसने सोचा यह बच्चे को तो उसने अप हुआ पड़ा नेवले के उपर दे आय नेवल के मुंद में चुन लगा देवार उसने सोचा यह बच्चे को नाटन र आय. नेवल के मुंद में चुन लगा देवार उसने सोचा यह बच्चे को नाटन र आय. नेवल के मुंद में चुन लगा देवार उसने सोचा यह बच्चे को नाटन र आय. नेवल के उसने सोचा यह बच्चे को नाटन र आय. नेवल के उसने सा देवार अपने सा प्रवास मानी तो उसने बच्चे को नाटन सा प्रवास मानी तो उसने बच्चे सोचा मानी सा प्रवास मानी होता सा सा प्रवास मानी होता सा सा प्रवास मानी सा प्रवास मानी सा प्रवास मानी सा सा प्रवास मानी सा सा प्रवास मानी सा



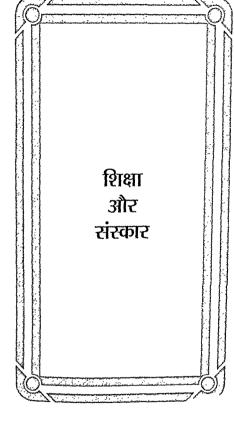





वैदिक कन्या छात्रावास भवन, तारानगर



वैदिक कन्या छात्रावास में एक कर्मठ व्यक्तित्व : श्री भैग्ररामजी आर्य







वैदिक कन्या छात्रावास में श्री आर्य के सम्मान समारोह में बोलते हुए डॉ. हनुमानर्सिह कस्वा



वैदिक कत्या सात्रावास की सात्राप



### वैदिक कन्या छात्रावास की विकास यात्रा

हरफूलर्सिह कस्वां

परिवार, समाज और राजनीति के क्षेत्र में मैं बहुत समय तक पूज्य चाचाजी श्री भैरारामजी से जुड़ा रहा हूँ और अब भी जुड़ा रहा हूँ तथा जीवन पर्यन्त जुड़ा ही रहूँ, यही कामना है। कई अवसरों पर विचारों की साम्यता न होने के कारण भेरे हारा प्रतियोध किया गया, किन्तु न जोत इनके व्यक्तित्व में कैसा चुनकत्व है कि मैं इनके आकर्षण से कभी भी स्वयं को मुस्त नहीं कर पाया और सदैव इनके मार्गदर्शन से कार्य करता रहा हूँ। यहाँ मैं अपने अनेकानेक राजनीतिक कार्यकलाणों की चर्चा न कर केवल वैदिक कन्या छात्रावास के जन्म और संघर्ष की कथा की चर्चा करता चाहुँगा क्योंकि पूज्य चाचाजी के जीवन की यह घटना सबसे महत्वपूर्ण और

सन् 1988 में जब सर्वप्रयम चाचाजी ने कन्या छात्रावास की स्थापना का विचार मेरे समझ रखा तो मैंने अपनी असहमति व्यवत्त की क्योंकि तारानगर जैसे करने में वालिकाओं का छात्रावास बनाना अव्यावहारिक सा प्रतीत हुआ। मेरी राय में दैहात के लोगों ह्यार अपनी किमोर और युवा लड़िकयों को कन्त्रे के माहौल में छात्रावास में रहने और पढ़ने मेजना, असंभव सा लग रहा था। उस पर छात्रावास का चर्चा बहन करना, उन बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था करना, ऐसे कई प्रश्न मैंने उनसे किये। किन्तु उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। मेरे ही विचारों को बदलते हुए अपने इस सुकार्य में बरावर अपने साथ तगाये रखा। इस पुनीत कार्य में यूज्य चावाजी के परम मित्र डॉ. ओम प्रकाशानी गूता शुक्त से ही बरावर के सहयोगी रहे।

कन्या छात्रावास को साकार रूप देने के लिए सर्वप्रयम संस्था के पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया तथा प्रचार-प्रसार हेतु पैम्पलेट छपवाकर मांव-मांव मे निकल पड़े। स्थान की दृष्टि से अपना तायानगर का मकान तय कर लिया गया। इस विषय में उनके द्वारा अपने वोजों पुत्रों को भी अवगत करा दिया गया। उनमें पिताजी के पुण्य कार्य के प्रति अन्य विचार उदयन होने का प्रभन ही नहीं था।

छात्रावास के शुभारम्भ वर्ष 1988 जुलाई-अगस्त माह मे सर्वप्रयम सात छात्राओं ने प्रवेश लिया तथा 89-90 में केवल नी ने और 90-91 में यह संख्या

वैदिक किन्यों छात्रावास की विकास यात्रा 161

बाईस तक पहुँच गई। छात्राओं के साते-पीने की व्यवस्था से लेकर स्कूल से लाते व पहुंचाने व रात्रि में उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ही ने निपाई। सलकार्यों में ईपबर भी सहयोग करता है इसका साक्षात रूप हमने चावाजी के सहयोगी श्री रामदाजी आर्य के रूप में देशा जो फीज से सेवानिवृत्ति लेकर अपना पूर्ण सहयोग देते हुए इस कार्य में सहयोगी बने। कहते हैं एक और एक ग्याद भी होते हैं। यह बात इन दोनों तपस्थियों ने सार्यक कर दियाई। दोनों तपस्थियों की तगन और तपस्या रंग लाने लगी। इस पावन यक्त के प्रभाव से अब कोई प्रमावित न हो यह समंब ही न था। में भी तन-मन से पूर्ण रूप से इस यक्त में सम्मिलित हो गया।

अब योजनाबद्ध रूप से प्रयत्न आरंभ किये गये। छात्रावास हेतु भूमि पाने के लिये जिलाधीश चूरू एवं राज्य सरकार को भी आवेदन दिया गया। उचित भूमि-स्थान की तलाश शुरू हो गई। इस क्रम में कई स्थानो के प्रस्ताव सामने आपे उसमें तारानगर शहर के पश्चिम किनारे में अपनी खाली भूमि-बाड़ी में उन्त छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव भी आया किन्तु इनके पुत्र डॉ. हनुमानसिंहजी द्वारा इस स्थान को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि यह स्थान शहर से दूर, आवागमन से कटा हुआ, छात्राओं की दृष्टि से असुरक्षित था। अतः डॉक्टर हनुमासिह की ही सलाह पर अपने ही मकान मे नहीं छात्रावास चल रहा था, वहाँ और निर्माण कर छात्रावास बनाने का निर्णय तिया गया। सारे धर्च की जिम्मेदारी दोनो भाइयों ने अपने पर ली। यह प्रस्ताव सभी को मान्य हो गया तथा नक्शा इत्यादि बनने शुरू हो गये। इसी बीच प्रयागचन्दजी सोमानी व उनका सड़का श्याम सुन्दर, नागपुर से तारानगर आये। उनसे चाचाजी का मिलन हो गया। रावतराम छीपा के सहयोग से श्याम सुन्दर ने अपने पड़-दादा के नाम की भूमि, जो बलदेवदास सोमानी के नाम से सन् 1890 में धर्मशाला बनाने हेतु धर्मार्थ दी हुई थी, उसे द्वारा इकरारनामा छात्रावास को प्रदान कर गये। परन्तु नये स्टेन्ड पर होने से खेमानियों के कुए से दक्षिण में सारी भूमि पर अवैध कब्जे थे। कब्जे वालों से कहा गया कि भूमि खाली करो लेकिन परिस्थिति बड़ी विकट थी। इसी बीच बनवारीलाल सोनी ने कब्जा कर पेड़ लगा रखे थे उसने एक मन्दिर बनाने हेतु मन्दिर का शिलान्यास करने के लिये लोगों को इकट्ठा किया-हरफूलसिंह, अमरसिंह व परसाराम ने उसे बुलाकर समझाया किन्तु कोई असर नहीं हुआ। यह बात जनवरी 1992 की है। दोनों तरफ के लोगों द्वारा प्रतिरोध किया गया। बात काफी बढ़ गई तथा लड़ाई-झगडे की स्थिति बन गई। ऐसे में पुलिस को इतला कर दी गई कि मौके पर पहुँचो अन्यया बात बिगड सकती है। पुलिस के प्रयास से शिलान्यास रोक दिया गया।

लोगों द्वारा श्रीच-बचाव करने पर बनवारीताल ने कहा कि इस सूमि की नपवा लो। नापने पर छात्रावास की सूमि निकती तो मैं खाली कर दूँगा। अगले दिन करने के पटवारी व नगर पालिका के गजधर को बुलाकर पेमाईश करवाई गई। सूमि 162 समर्पित समान्य सेवी श्री शैरारामणी आर्य खाजाबाम की ही निकली लेकिन बनवारीलाल सोनी नहीं माना व कहा कि पंचीं दारा फैसला करवा लिया जावे। जिस पर बनवारीलाल व ऋषिकमार ने पांच-पांच रुपये के स्टाम्प लिखकर दे दिये व अपने पंच भवरसिंह राजवी. बीव्याम व अमरसिंह करवां व मात्रसिंह महारण हाणी आणा की बनाया। इन चारों पत्तों ने लक्ष्मीनारायण वकील को सरपंच बनाया। कई बार पंचीं द्वारा इसे सलझाने के प्रयास हुए परन्त बनवारीलाल सोनी इन्कार कर गया। जिस पर तारानगर में रहने वाले देहाती लोगों की गगनसिंह के घर पर राति में दिनांक 3-03-92 को गुप्त मीटिंग हुई जिसमें सर्व सम्मति में यह फैसला किया गया कि चार टीम बताकर कल शाम की देहात मे आदिमियों को बलाया जाये अगर बनवारीलाल कब्जा खाली ना करे तो उखाड दिया जाते। चार मार्च को देहात से लगभग 5 हजार व्यक्ति इकट्रे हो गये तथा डॉ. हनमानसिंह भी बीकानेर से आ गया। पुलिस को इस बारे में आभास मिलने से उपखण्ड अधिकारी, राजगढ को बला लिया गया। एस.डी.एम. साहब ने बनवारी लाल को भी बलवा लिया छात्रावास की तरफ से पन्द्रह बीस मख्य कार्यकर्ता अमर्रासंह, परसाराम, रामकमार बेनीवाल, कन्दनमल, रामिकशन, गुगनसिंह सहारण, ओम प्रकाश वकील. डॉ. हनमानसिंह, हरफलसिंह आदि गये। डॉ. हनमानसिंह ने सभी के सामने बनवारीलाल से बातचीत की तो उसने गेट की चाबी सभी के सामने दे दी. परन्त फिर निकल कर चला गया व खोजने पर भी नही मिला। डॉ. हतमानसिंह ने भी काफी प्रयास किया।

देशत से आये कार्यकर्ताओं को यह बात रास नही आई। कुछ नौजवान कार्यकर्ताओं ने बनवारीलाल के कब्बे की बाइ फाइ डाली। हालात गमीर होते देवकर एस.डी.एम. साहब ने चूक से फोर्स मंगवा ली, परन्तु आगे कार्यवाही नहीं हुई तथा सुबह 5 मार्च को एस.डी.एम. साहब ने बनवारी के कब्जे को मुंग कुर्क करते तस्तीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया। 5 मार्च को ही बनवारीलाल ने मुंसिक कोर्ट में यथा स्थित का आदेश भी ले लिया तथा मुलिस में 9 व्यक्तियों पर छोक कोर्ट में यथा स्थित का आदेश भी ले लिया तथा मुलिस में 9 व्यक्तियों पर छोक को केस भी एस.पी. को पेश होकर कर दिया जिसमें निम्न व्यक्ति थे (1) श्री भैराराम करवी, (2) डॉ. इनुमानीस्ह कल्वाँ, (3) हरफूलिस्ड कल्वाँ, (4) अमरसिंह कल्वाँ, (5) गुगर्निस हाहरण, (6) रामकुमार बेनीवाल, (7) ओम प्रकाश सिहाग, (8) रामदत्त ज्याणी. (9) होमराज ज्याणी

घाहर का वातावरण छात्रावास के विलाफ जरूर नजर आया। लेकिन सामने कोई नहीं आया। घटना में आगे 5 आतमारियां व रिपीकुमार का होटल शेष रहे। उन्हें बुलाकर कहा गया तो ऋषिकुमार ने अपना कब्ना खाली कर दिया व आलमारी बालों में प्रथम रोज की घटना में एक आलमारी को नुकसान पहुँच गया था। कमेटी ने उसको 3000 रुपये हैं दिये व दो अन्य आलमारी वालों की मदनमोहन चेयरोन व द्वारकाप्रताद थानाराम सदस्य नगरपालिका को पूछकर बाग के उत्तर में आतमारियां रचना दी गई। रिपी कुमार के छप्पर आदि के 15000 छाये दे दिये गये। इस प्रकार कुर्क हादा भूमि के अलाना सारा कब्ना धाली हो गया।

परन्तु बनवारीलाल ने तीन आदमी और मिलाकर पीछे की भूमि पर भी अस्माई आदेश प्रपावत् स्पिति का से तिया, नितामें छात्रावास का शिलान्यास करवाया जाना था। भूमिदान दाला भी बाहर से चतकर आये पर सब कार्य कर गये। परन्तु नीजवान कार्यकर्ताओं का सून सील उठा और कदम आगे से आगे बढ़ाते रहे। एक मीटिंग भूमिदान दालाओं के सम्मान में ओसवाल पंचायत भवन में रसी गई जिससे प्रयागवन्द व भीनिवास सेमानी का सम्मान किया गया।

थी तनुरामजी माकर की अध्यक्षता में कमेटी की मीटिंग में थी गुमानसिंह सारण दाणी आशा को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा नागरमल कुल्हाड़िया को सहायक तथ किया गया। छात्रावास निर्माण हेतु कोष संग्रह पर भी विचार-विमर्श किया गया जिसमें मीटिंग मे ही निम्नतियित दान की घोषणा हुई—

- (1) श्री भैराराम करवाँ—1,00,000 रुपये मय जीवन दान
- (2) श्री हरफूलसिंह कस्वाँ-एक कमरा
- (3) श्री अमरसिंह कस्वौँ—एक कमरा(4) श्री इन्द्राज कुल्हाडिया—एक कमरा
- (६) श्री परसाराम महला--एक कमरा
- (6) श्री खेमाराम सहारण-एक कमरा

यह तय किया गया कि एक किराये की जीप लेकर तहसील के सभी गांवों मे प्रचार किया जावे व 19 तारीख को छात्रावास की मूमि में ही सबको इकट्ठे किये जावे। प्रचार कार्य चालू कर दिया गया। इसी बीच में लूणकरण सोनी, श्री रावतराम छीपा व श्री नरपत पुत्र श्री बनवारीलाल, हरफूलिंसेंह के पास चलकर आये तथा राजीनामे की बात की। जिस पर हरफूलसिंह ने कहा--राजीनामा करना बहुत बढ़िया बात है, परन्तु अगर कोई शर्त रखोगे तो कमेटी के सामने रख दूँगा। मै अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता। बात मान ली गई व ए.डी.जे. कोर्ट से कुर्की की अपील उठा ती गई। परन्तु बनवारीलाल कुछ समय बाद फिर किसी के बहकाने मे आकर बदल गया। मुकदमेबाजी फिर शुरू हो गई। छात्रावास का चन्दा नियमित रूप से चलता रहा दिनांक 1-7-92 को मुहूर्त निकलवा कर पाया भरवा लिया गया। भवन का नक्शा आदि तैयार कर दिनांक 10-7-92 को ठेका देकर निर्माण कार्यं भी शुरू करवा दिया गया। दो कमरी पर पहियां पड़ने के बाद दिनांक 07-08-92 को बनवारीलाल की अपील पर सेशन कोर्ट ने अस्थाई निषेधाजा जारी कर चेजा बन्द करवा दिया। यह निर्माण प्रक्रिया ऐसे ही हकती, चलती रही। अब छात्रावास में 21 कमरे, मुख्य द्वार, स्नान घर व शौचालय बने हुए हैं। पूज्य चार्चाणी 164 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्थ

व श्री रामदत्तजी आर्य ने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। सम्पूर्ण व्यवस्था व देख-रेख इन्हों के द्वारा की जा रही है।

नारी शिक्षा एवं जागृति के लिये किये गये प्रयासों, कार्यों एवं समर्पण को देखते हुए पूज्य चात्राजी श्री भैरारामजी आर्य का बहादुर सिंह भोमिया चेरीटेबल ट्रस्ट, संगरिया द्वारा कुछ समय पूर्व सम्मान किया गया। सम्मानित करते हुए एक शाल, प्रशस्ति पत्र व नकद राशि रु. 11000/- प्रदान किए गए।

अपने समर्पण भाव और तपस्या की यात्रा जारी रखते स्वामी केशवानन्द चेरीटेबल ट्रस्ट के वार्षिक अधिवेशन में ची. मैरारामणी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने आप को गृहस्याअम से मुक्त कर संन्यासाध्यम में पदार्पण कर अपना पूर्ण जीवन समाज सेवा एवं नारी शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। निस्तन्देह यह मेरे लिये व्यक्तिशाः गीरव का विवय है कि मै ऐसे शिक्षा सन्त महामानव के मूल्यों और आदर्शों से जुड़ा रहा हूँ।

वैदिक कन्या छात्रावास की विकास यात्रा मे पूज्य चाचाजी के सहयोगी कई और व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने अपनी सामर्थ्य और क्षमतानुसार परोक्ष एवं अपरीक्ष रूप से निरन्तर सहयोग दिया है तथा दे रहे हैं। उन सबका उल्लेख भी उतना ही आवश्यक है। ये महानमाव हैं—

- श्री रामिकशनजी कल्हाडिया
- 2. श्री इन्द्राज जी कुल्हाड़िया
- 3. श्री अमरसिंहजी करवा
- श्री नोरंगजी घींघवाल
- श्री गुमानसिंहजी सारण
- श्री तनुरामजी भाखर
- श्री हरफूलर्सिङ्जी कस्वौ
- श्री करतारसिंहजी गुलिया
- 9. श्री जीतारामजी जाद
- 10. श्री भजनसिंहजी पचार

इनके अतिरिक्त सस्या के निर्माण में नौजवानों की जोशीली इकाई भी पूर्ण रूप से सक्रिय है।

## हमारे आदर्श: हमारे दादा (वैदिक कन्या छात्रावास की छात्राओं की भावाभिव्यक्तियां)

### अन्तेवासिनी छात्राएँ

'दादा' श्री भैरारामणी खाती समय में रामायण, महाभारत, वेद और अन्य ग्रन्थ पढ़कर उनमें से खास-पास बातें छांटकर हमे बताते हैं। हमें इनकी बाते बताने की शैली बहुत अच्छी लगती है। —कृ. कलावती कुलड़िया (देवगढ़)

मेरा विचार है कि आज के जमाने में नारी जाति का इतना सम्मान करने वाला, उसकी शिक्षा को इतना महत्व देकर इतना कष्ट उठाने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं हो सकता—सिर्फ हमारे 'दादा-आर्यजी' ही है। —कु. शीला माकर (मनीप)

चौपरी श्री भैराराम भी का चेहरा आज भी सात दमकता रहता है। वे किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते न ही किसी युवक को करने देते है। उनका कहना है कि युवा शक्ति का सही प्रयोग होना चाहिए। आप लगभग 80 वर्ष से ऊपर होकर भी युवाओं की मांति कार्य करते है तो हम सब अवाक् रह जाती है।

- कु. बतवंती (अमरासर)

'दादा' के जीवन से हमें कभी नहीं रूकने व निरस्तर कार्य करने की सीख मिलती रही है। आज भी हम उन्हें खाली बैठे देखते नहीं है। भगवान ने उन्हें 'नारी शिक्षा' जैसे पुण्य कार्य के लिए निमित्त कर भेजा है। मैं इनके कार्य में हाय बंटाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। मैं यही चाहती हूं, यही मेरी कामना है।

—कु. सीमा आर्य (गुडान)

हर रविवार को हम से सामूहिक हवन कराते हैं। श्री भैरायम जी हमे सवाई की बहुत शिक्षा देते हैं। जीवन के नित्य कर्मों में अनुशासन बना रहे व अपना दैनिक कर्म टूटे नहीं, यही शिक्षा देते हैं।

--विनोद कमारी ज्याणी (भलाऊ टीबा)

166 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्थ

आपने हमारी रक्षा के लिए अपना पूर्ण जीवन दांव पर लगा रखा है। न सोते हैं—रात में भी। बेटियां समझकर हमें कितना लाड-प्यार व दलार देते है जिसे मैं लिख नहीं सकती। अपने शरीर का तो ध्यान नहीं रखते।

-क. निर्मला शिवराण (चनकिया ताल)

मिटी के घडों पर कोयले से लिख-लिख कर पशु चराते-चराते अक्षर ज्ञान पाने वाले दादा आज हर समय हमारे लिए. नारी शिक्षा व हित के लिए लगे रहते है। उन्हें देखकर आश्चर्य तो होता है मगर सच है. अच्छा भी लगता है। पोतियों से मजाक भी खब करते है दादा। इसलिए तो दादा हम सबके प्रिय है।

--- इ. शकुन्तला ज्याणी (भलाऊ टीबा)

दादोजी भैराराम जी सादा जीवन रखते है। खुद कपडे बिना साबुन के घोते है फिर भी कपड़े साफ घो लेते हैं। बहुत परिश्रमी है। बहुत ज्ञान की बातें बताते है और हमारी सुरक्षा व हर जरूरतों का पर्ण ध्यान रखते हैं।

\_क, सुनीता ईसराण (भलाऊ टीवा)

श्री भैराराम जी आर्य बहुत ही सम्य तथा महापुरुष व्यक्ति है जिनके जीवन -क. मीरां सहारण (गाजवास) से हमें सीखें मिलती हैं।

दादाजी सत्संग के अन्दर देश भक्ति के गीत गाते हैं. भजन सुनाते है और अच्छी बातों को ग्रहण करने की ग्रेरणा देते हैं।

---कृ. लक्ष्मी सहारण (धीरवास छोटा)

मूर्ति पूजा छुड़वावें, करें दहेज का विरोध पाखण्ड को भगावे. नारी को दिलावें शिक्षा होगा जग का कल्याण यही दाटोजी का काम देखियो क्या होगा ?

इनका जीवन सहनशीलता से मरा पडा है। नारी जाति के कल्याण के लिए जो कार्य इन्होंने किया है भगवान इन्हें शक्ति देते रहें। —कु. सूनीता आर्य (गुडान)

दादाजी मे नारी कल्याण की भावना कूट-कूट कर भरी है। ---कु. विद्या मूहाल (गीडास)

ज्यादा चमक-दमक, दिखावा अच्छा नही है। नशाखोरी जीवन को जहर —कु. रोमती सरावग (पडरेऊ टीबा) बना देती है।

इनमें कोई भी दुर्गुण नहीं है। वे हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और प्रत्येक के लिए मलाई के कार्य करते हैं। आर्य समाज के प्रचार में भी लगे रहते हैं। —क्. दुर्गा करवा (करणपुरा)

इमारे आदर्श हमारे दादा 167

नारी जाति के कत्याण के लिये इन्होंने जितने कप्ट सहे है, उतने कप्ट आज के जमाने में कोई सह नहीं सकता है। 'दादाजी' का कार्य पूरे देश में सराहनीय है। —क. रेशमा सहारण (रोमानी)

श्री भैराराम जी गांधीवादी है और गांधीजी के समान ही खादी वस्त्र अपने हाथों से बनकर पहनते हैं। सचमुच में हमारे तो वे ही गांधी है।

—कु. सुतोचना जीनवात (डाणी आगा)

हमारे समाज में बड़े आदमी विरले ही होते हैं। हम लोगों का सम्पर्क भी उनके साथ मुश्किल ही हो पाता है मगर जो हमारे साथ दादा श्री भैरारामजी है बहुत ही भले और भहान् आदमी है जिनका वाणी से मैं बधान नहीं कर सकती। यह हमारा सौमान्य है।

—कु. विनीता धर्मा (सौयड़ा)

श्री भैरारामजी आर्य द्वारा खोला गया 'वैदिक कन्या छात्रावास' अब प्रसिद्ध हो रहा है। उनका नाम असर हो रहा है और होकर रहेगा।

---कु. गीता कुमारी मालोठिया (भाइसर)

श्री भैरारामजी आर्य व श्री रामदत्त् जी आर्य दोनों महान् पुष्व हैं। एक ऐसी जगह जो कुछ भी ना थी—जंगल सी थी छात्रावास खोल उसे हरा-भरा कर दिया है। नारी कत्याण सुधार में अपना समस्त जीवन लंगा रहे हैं।

—कु. कृष्णा सहारण (जोंठा)

बहुत कष्ट सहकर, नारी शिक्षा के लिए आजीवन और अब भी पूर्णतः जुटे हुए हैं। नारी जगत् इनका जीवन पर्यन्त आभारी रहेगा।

--कु. शारदा सियाम (धीरवास बड़ा)

आप उस विचारों के धनी व शुद्ध भावना के व्यक्ति है। ---कु. मुकेश सहारण (कैलास)

80 वर्ष के दादा आज भी काम करते हुए, हम तड़कियों को काम में पुटे रहने की प्रेरणा देते हैं, हमें सफतता की राह बतलाते हैं। आप दीर और विद्वान व्यक्ति हैं। —कु. बाता कुलरिया (हरियुप)

जन्म से कंटिन परिश्रम किया, आज भी बैंदे ही जुटे है सबमुच प्रेरणदायक व्यक्ति हैं—हमारे दादा। आपकी ही कृपा से तारानगर का छात्रावास एक दिन नसन की माति चमक उठेगा। —कु. गिरदाबरी बाबल (पण्टरेऊ टीबा)

168 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्य

आर्यजी 'दादा' बहुत ही विनोदी स्वभाव के और आनन्दमय व्यक्ति हैं। आर्यजी की बुद्धि बड़ी कुशाव है। वे हमेशा कहते हैं—

नारी निन्दा मत करो, नारी गुण की खान । नारी से नर उपजे, धुव-प्रह्माद समान ।

नारी को अधिकतम शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।

---कु. सुलोचना सियाग (खोंडा)

आप में बचपन से ही ईमानदारी, सत्य व परिश्रम आदि के गुण थे। 'सादा जीवन उच विचार' यही है आर्य जी के जीवन का आधार। इनके जीवन ने हम सबको प्रमावित किया है। इनकी सादगी, सरतता व परिश्रम को देख हमें प्रेरणा मिलती है। धन्य हैं ऐसे पुरुष जिनके कारण हम ग्रामीण बालायें शिक्षित हो रही हैं। 'आर्य श्री भैराराम जी की जय हो।'
—कु. इन्दुबाला शर्मा (सीपड़ा)

खान-पान, रहन-सहन व वेशमूण में साधारण जीवन व्यतीत करने वाते, सिमे-सादे हमारे भैरजी दादाजी प्रक्रे गांधीवादी हैं। संकट में कभी नहीं प्रबचते। अहिंसा के पुजारी हैं। नारी जाति को शिक्षा दिसाकर उसे मान दिसाने का संकरण किये हैं। जब से इस कत्यागकारी कार्य में जुटे हैं, अपना घर-जमीन तक नारी जाति के लिए दान कर एक आदर्श स्थापित किया है। आप महान् हैं। वैदिक कन्या झांबाला की समी ग्रामीन बातार्थ जिनकी शिक्षा आपके द्वारा ही सम्मव हुई है। आपकी सदैव क्यी रहेंगी। 'दादा' का सपना साकार हो। विश्व भर की नारियां शिक्षित हों। दादा लम्बी उम्र पायें हमें शिक्षा देते जायें।

## भजन गाते सघरा

महर्षि दयानन्द के एक शिष्य थे -अमीचन्द। वे गाते भी बहुत अच्छा थे व तबला भी बजाते थे पर उन्हें ग्रायव भीने की दुपै तल थी। अन्द शिष्यों ने कहा—मगबन् इन्हें आप अपने साथ न रहें। इनते हम सबकी प्रतिष्ठ गिरती है। स्वामीणी बोले—"पहले यह गाता था, पेट के लिये व मनीर्चन के लिए। अब कुछ समय हे जब ते हमते जुड़ा, भगवान् की खातिर उन्हों को सुनाकर गीत गाता है। यह स्वयं बदलेगा। हुआ स्व यही। प्रेरक प्रमु के सन्देश को फैलाने वाले, गीत सुनाते-सुनाते अमीवन्द बदल गए, उनकी शराब पीने की आवद भी चूट गयी और समाश सुपार के कार्य में स्वामीजी के महरोगी बनें।



# ग्रामोत्थान का पाँच सूत्री कार्यक्रम

डा. ज्ञानप्रकाश पिलानिया

शाहर अपनी ढिफाजत अपने आप कर सकते है। हमें तो अपना ध्यान गांवों की ओर लगाना चाहिए। हमें उनकी संजुचित दृष्टि, उनके पूर्वाग्रहो एवं वहमों आदि से उन्हें मुक्त करना है और इसे करने का सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है कि हम उनके साथ उनके बीच में रहें, उनके सुख-दुख में हिस्सा तें और शिक्षा और उपयोगी शान का उनमें प्रचाद करें।

पदे-लिपे नवपुवकों की मेरी सलाह है कि वे प्रयत्न में लगे रहें और अपनी उपस्थिति से गांवों को अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें। —महात्मा गाँधी

### 1. गाँव जगे देश जगे :

भारत गांवों का देश है। भारत का हृदय गाँवों मे घड़क्ता है। गाँधीजी का दिदनारायण गाँवों में बसता है। गाँव भारत की रीड़ है। यदि गाँव जिन्दा है तो भारत जिन्दा है। देश की उनित के लिए, गाँव की सुघ लेनी ही पड़ेगी। गाँव के वातावरण को नुरितियों के दूषण से मुक्त करना होगा। प्रामवासियों में चेतना जगानी होगी, उन्हें आत्मचितन के लिए प्रेरित करते रहना होगा। प्राम चेतना जगाए बिना राष्ट्र जागरण नित्रों हो सकता।

#### 2. जो जागत है सो पावत है:

श्रीये आह्वान करता है 'उतिच्छत, जागृत, प्राप्त, वरान् निवोधत' : उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से आगे बढ़ने कम मंत्र प्राप्त करी । अज्ञान-निद्धा त्याग कर उठ बैठने पर और विद्या के प्रकाश में जागृत हो जाने पर ही उत्रित कम मार्ग सुस सकता है। आज आवश्यकता है जागो की। सरियों बीत गई सोने में। गुलामी के अधकार में गाफित पड़े रहे। अशिक्षा के कोडरे में आतस्य से लेटे रहे। अज्ञान के प्रमाद में जड़ता से जकड़े रहे। आज स्वाधीनता के प्रमात की चुकार है कि आलस्य छोड़ो। प्रमाद त्यागो, जागो, उठो और अपने कहम की प्राप्त करो। जागना ही जीवन है। पत्तना ही वेतना है। कम से सु पुरुषार्थ है। जागना ही पाना है। सोना ही खोना है। वर्षेवित, बरेवित।

उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।।

3. ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत एवं पतन का दौर:

हम अपनी प्राचीन प्रामीण संस्कृति पर गर्व करते है क्योंकि वह प्रेम, गाईचारा, सद्भाव और सह-अस्तित्व की भावना पर आधारित थी। पच के मुख से परमेश्वर बोलता था। गाँव एक कुटुम्ब था। एक घर की खुशी पूरे गाँव की खुशी और एक घर की गमी पूरे गांव की गमी होती थी।

विदेशियों के आक्रमण, आक्रान्ताओं के दमन एवं गुलामी की लम्बी यातनाएँ, सहकार एवं भाईचारे पर आधारित भारतीय ग्राम्य संस्कृति को पूरी तरह नष्ट तो नहीं कर सके परन्तु उसका स्वरूप अत्यन्त विकृत कर दिया। गाँव मे अशिक्षा, अविश्वास रुढ़ेवादिता, गरीबी और अकर्मण्यता का बोतवाला हो गया। गाँव के अधिकांस लोगों का जीवन पशुओं जैसा हो गया। कालान्तर में, पश्चिमों सस्कृति एवं नई भीतिकवादी होड़ ने भारतीय समाज में अफरातफरी पैदा कर दी। नवीनता तथा विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ हुई, जिससे ग्राम समाज में अनेक नई विकृतिया पैदा हो गई। नशा, फिजूलखर्ची, मुकदमेबाजी, शोषण तथा अत्यावार ने समाज की नींव को ही चरमरा दिया। सालिक परम्पराओं पर तथाकथित आधुनिकता का मुलम्मा चड़ाकर, ग्रामवासी अनेक आत्मवाती मान्यताओं में फंस बेठे।

परन्तु, पराधीनता के अंधकार मे भी स्वाधीनता के जुगनू चमकते रहे। संस्कृति की विकृति को दूर करने के लिए समाज सुधार के प्रयासों की एक परम्पय चली! स्वामी द्यानंद ने स्वमाधा, स्वदेशी एवं स्वराज्य का उद्योव किया। लोकमान्य तिसक ने स्वाधीनता का नारा चुलन्द किया। महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का मंत्र फूंका। देश आजाद हुआ। कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद (1883-1972) इसी देशाभित एवं जनवेतना परम्परा की एक कड़ी थे।

#### 4. स्वामी केशवानन्दजी का शान यज्ञ :

पजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गाँव मंगलूणा में, एक अति साधारण किसान (ढाका जाट) परिवार में जनमें स्वामी केशवानन्दजी ने, जो बचपन में ही अनाथ हो गये थे, शिक्षा को मानव कत्याण और समाजोत्यान का सर्वप्रथम और सर्वेत्तम साधन जानकर, ज्ञान दान को अपने जीवन का तहथ निर्धारित किया था। उसी लक्ष्य की सिद्धि में उन्होंने अपना सुदीई पीजन कथा रिवान कुर कैसा गास न होते हुए, शिक्षा यज्ञ के लिए दर-दर भीख मागने का अपमान सहते हुए और मक्यूमि में दुष्कर पैदल यात्राओं के कट भोगते हुए भी, कभी अपनी दृष्टि से उन्होंने लक्ष्य को ओक्षल न होने दिया। उस शिक्षा के मसीहा ने स्वयं अर्द्धीगिक्षत होकर पिक्षा सून्य रेगिस्तानी देहातों में ज्ञान गगा बहा दी, जिनके आल्लान पर लाखों लोग



# ग्रामोत्थान का पाँच सूत्री कार्यक्रम

डा. ज्ञानप्रकाश पिलानिया

शहर अपनी हिफाजत अपने आप कर सकते है। हमें तो अपना ध्यान गांवों की ओर लगाना चाहिए। हमें उनकी संकुचित दृष्टि, उनके पूर्वाग्रहों एवं वहमों आदि से उन्हें गुक्त करना के और इसे करने का सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है कि हम उनके साथ उनके बीच में रहें, उनके सुख-दुख में हिस्सा लें और शिक्षा और उपगोगी जान का उनमें प्रवाद करें।

पढ़े-लिखे नवयुवको को मेरी सलाह है कि वे प्रयत्न में लगे रहें और अपनी उपस्थिति से गांवों को अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें। —महात्मा गाँधी

#### गाँव जगे देश जगे :

भारत गांवों का देश है। भारत का हृदय गाँवों में घड़कता है। गाँधीजी का दिदिनारायण गाँवों में बसता है। गाँव भारत की रीढ़ है। यदि गाँव जिन्दा है तो भारत जिन्दा है। देश की उबति के लिए, गाँव की सुध लेनी ही घड़ेगी। गाँव के बातावरण को कुरीतियों के दूषण से मुस्त करना होगा। प्रामवासियों में चेतना जगानी सीगी, उन्हें आत्मर्वितन के लिए प्रेरित करते रहना होगा। ग्राम चेतना जगाए विना राष्ट्र जागरण नहीं हो सकता।

#### 2. जो जागत है सो धावत है :

कृषि आह्वान करता है 'उतिछत, जागृत, प्राप्त, वरान्, निकोधत' : उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से आगे बढ़ने का मंत्र प्राप्त करों। जहान-निद्धा त्याग कर उठ बैठने पर और विधा के प्रकाश में जागृत हो जाने पर ही उजित का मार्ग पूस वक्ता है। आग आवश्यकता है जागने की। सदियां बीत गई सोने में। गुतागी के अपकार में गाफित पड़े रहे। अशिवता के कोहरे में आतस्य है होटे रहे। अज्ञान के प्रमाद में गाफित पड़े रहे। अज्ञान के प्रमाद में जात्त्व से लोटे रहे। अज्ञान के प्रमाद में जा्का से जनके रहे। आज स्वापीनता के प्रमात की पुकार है कि आतस्य छोड़ो। प्रमाद त्यागो, जागो, उठो और अपने तह्य को प्राप्त को। जागना ही जीवन है। वसना ही जीवन है। वसना ही जीवन है। वसना ही जीवन है। वसना ही वाना है। कमी ही पुरुषाय है। जागना ही पाना है। सीना है। वसेनी है। वसेनी हो वसेनी है। कमी ही पुरुषाय है। जागना ही पाना है।

170 समर्पित समाज सेवी श्री भैरायमजी आर्य

ठठ जाग मशाफिर भीर भई. अब रैन कहीं जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है. जो जागत है सो पावत है।।

ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत एवं पतन का दौर:

हम अपनी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति पर गर्व करते हैं क्योंकि वह प्रेम, भाईबारा, सद्भाव और सह-अस्तित्व की भावना पर आधारित थी। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता था। गाँव एक कुटुम्ब था। एक घर की घुशी पूरे गाँव की पुशी

और एक घर की गमी परे गांव की गमी होती थी। विदेशियों के आक्रमण, आक्रान्ताओं के दमन एवं गुलामी की तम्बी यातनाएँ, सहकार एवं भाईचारे पर आधारित भारतीय ग्राम्य संस्कृति को परी तरह

नष्ट तो नहीं कर सके परन्तु उसका स्वरूप अत्यन्त विकृत कर दिया। गौंद में अशिक्षा, अविश्वास, रूढिवादिता. गरीबी और अकर्मण्यता का बोलबाला हो गया। गाँव के अधिकांश तोगों का जीवन पश्जो जैसा हो गया। कातान्तर में, पश्चिमी संस्कृति एवं नई भौतिकवादी होड़ ने भारतीय समाज में अफरातफरी पैदा कर दी। नवीनता तथा विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ हुई, जिससे ग्राम समाज में अनेक नई विकृतियां पैदा हो गई। नशा, फिनूलखर्ची, मुकदमेवाजी, भोषण तथा अत्याचार ने समाज की नीव को ही चरमरा दिया। सात्विक परम्पराओं पर संपाकियत आधुनिकता का मुलम्मा चढ़ाकर, ग्रामवासी अनेक आत्मधाती मान्यताओं में फंस वैठे।

परन्तु, पराधीनता के अंघकार में भी स्वाधीनता के जुगनू चमकते रहे। सरकृति की विकृति को दूर करने के लिए समान सुधार के प्रयासों की एक परम्परा चती। स्वामी दयानंद ने स्वमाचा, स्वदेशी एव स्वराज्य का उद्घोष किया। लोकमान्य तिलक ने स्वाधीनता का नारा ब्रलन्द किया। महात्मा गांधी ने 'करो या मरी' का मंत्र फूका। देश आजाद हुआ। कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद (1883-1972) इसी देशमन्ति एवं जनचेतना परभग्य की एक कड़ी थे।

### स्वामी केशवानन्दजी का जान यज :

राजस्यान के सीकर जिले के एक छोटे से गाँव मंगलूणा में, एक अति साधारण किसान (ढाका जाट) परिवार में जन्मे स्वामी केशवानन्दजी ने, जो अवपन में ही अनाथ हो गये थे, शिक्षा को मानव करपाग और समाजोत्पान का सर्वप्रथम और सर्वोत्तम साधन जानकर, ज्ञान दान को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया या। उसी लक्ष्म की सिद्धि में उन्होंने अपना सुदीर्घ जीवन खपा दिया—एक पैसा पास न होते हुए, शिक्षा यह के लिए दर-दर मीख मांगने का अपमान सहते हुए और मरुपूर्यि में टुक्सर पैदल यात्राओं के कष्ट भोगते हुए भी, कभी अपनी हुटि से उन्होंने तस्य की ओहल न होने दिया। उस प्राक्ता के मसीहा ने स्वयं अर्द्धीरीक्षित होकर विक्षा शून्य रेगिस्तानी देहातों में बात गंगा बङ दी, निक्के अगुरून पर सन्ते होन

मिशित हुए। उन्होंने जीवन पर्यन्त गिसा की न्योति प्रन्यस्ति राग्री। सन् 1932 में उन्होंने, सनागपत्य चौषरी बहादुरसिंह भीमिया द्वार 9 अगस्त, 1917 को स्थापित और कर्मयोगी चौषरी हरिश्वच्द नैण द्वारा संरक्षित, 'जाट विद्यालय संगरिया' के संचातन का दायित संगता और जीवन के शेष चालीस वर्षों में उसे मिडिल स्तर से महाविधालय, शिक्षक प्रशिक्षण शाला, कन्या विद्यालय, संप्रहातय, पुस्तकातय, अमैयालय एवं 300 एकड़ भूमि पर कृषि कमें विक्रसित कर, एक ग्रामीण मिडिल स्कूल को, विशाल संस्था का रूप देन रामोगियान विद्यापीठ चना दिया। ग्रामोग्यान विद्यापीठ चना दिया। ग्रामोग्यान विद्यापीठ उत्तर भारत की एक ऐसी प्रगतिशील संस्था है, जो विद्यान स्वार प्रशास साम सामज-सुमार, महिला कत्याण तथा जन-जागृति की अग्रदृत बनकर, जन आक्रांसाओं के अनुस्थ जनसेवा में संसग है। ग्रामोग्यान विद्यापीठ स्वारी जी महाराज की कर्म-स्थती और ब्यद्धा-स्थती है। यह प्रेरण का, चेतना का एवं उद्यारता का अक्षय पत्र है, जिससे स्व से स्वार का स्वार की है।

#### 5. समाज सुधार यज्ञ :

सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में, स्वामी केशावानन्दनी ने आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्मों के उत्थान-उद्धार का कार्य किया। उन्होंने रुद्धियों, अंधविष्यासी तथा नवाग-सेवन, दहेन-प्रमा, औसर, अस्वृश्यता जैसी सामाजिक कृपितियों के विषद्ध अपने जिज्ञासु मन की शक्ति का प्रयोग करके, मरुक्षेत्र के मुक्ति के शक्तिसाली आन्दोलन की आर्थ यहाया।

स्वामीजी महाराज की मान्यता थी कि यदि ग्राम्य समाज को उजित की दीह में चिछड़ने से बचाना है तो सर्वप्रमम शिक्षा का प्रसार-प्रचार एवं निरक्तरता का उन्मूलन करना होगा। तदुरपाल समाज सुचार का मार्ग प्रधास करना होगा। उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा-प्रसार एवं समाज-सुचार में स्वाकर, गांववासियों को सही एस्ता दिशाया। परन्तु गानों में अब भी सजगता नहीं आ पाई है अतः इस कार्यक्रम की प्रासिक्ता उतनी ही बनी हुई है। आज आवस्यकता है स्वयं जागरण की, समाज सुचार की एवं राष्ट्र निर्माण की। समग्र विकास के तीन चरण हैं--मनुष्प, परिवार और समाज का विकास। युद सुघरो और समाज को सुधारे। युद बदलों और समाज में नई किता लाओ।

आज हमारे देश का ग्रामीण अंवल, स्वातंम्प्र प्राप्ति के पश्चात् क्रियानित की गई अनेक वृहद् विकास योजनाओं के बावजूद, सामाजिक कुरीतियों एवं व्यानों के कारण, आगे बढ़ते हुए शेष सेसार के साय कदम से कदम मिलाकर चलने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। झूटी प्रतिच्य, तड़क-मड़क तथा शान-शीकत के लिये अपन्य से ग्रिसित सामाजिक परमारारों, मान्यताएं एवं सस्कार समाज के लिए अभिशाप है। आज की महती आवश्यकता है समाज-सुधार यह। इस ग्रंब के आप प्रतिक्रेत बने।

6. स्वामी केशवानन्द स्मृति पैरिटेवल दूस्ट का समाज-सुधार कार्यक्रम :

जीवन पर्यन्त राष्ट्र-सेवा, शिक्षा-प्रचर, देलितोद्धार तथा सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष करने में तूफान जैसी गित से प्रवाहमान रहने वाले युग-सच्य केवावानन्दजी अचानक 13 तितम्बर, 1972 को परिहित्तत रहते हुए देहली के तालकटीय मार्ग पर विपित्रा में सो गये। कर्मयोगी शिक्षा-संद क्यांचि स्वामी केवावान्द इतिहास के वे अमिट हस्ताक्षर हैं जिन्होंने 'आत्मानानेगीक्षार्थाय जगत् हितार्थाय' का संकल्प लेकर 65 वर्ष तक जन-कत्याण करते हुए, इसी में अपने मोक्ष एवं आत्मा-कत्याण के दर्शन किये। स्वामीजी की पुण्य स्मृति में स्यापित एक लोकोपकारी सार्वजनिक अराजनीतिक न्यास (ट्रस्ट) ने, उनकी ग्रामोपयोगी विचारप्रारा का प्रवार-प्रसार करना अपना पावन कर्तव्य समझ कर, गाँव के कत्याण और उजति के तिल्, पाँच सूत्री मन्त्र के रूप में निम्नतियित समाज-सुधार कार्यक्रम एकारित किया है :

#### ७ समोत्यान का पंचशीत :

## 1. विवाहोत्सव संधार :

- (क) बाल विवाह, अनमेल विवाह न किया जाए।
- (ख) बारात में अधिकतम 25 व्यक्ति हो।
- (ग) विवाहोत्सव यथासम्भव दिन में किया जाए, जिससे बिजली व रोशनी पर अपन्यय बच सके।
  - (घ) आतिशवाजी व बैड का प्रयोग न करें।
    - (च) टैट व क्राकरी पर यथासम्मव कम खर्च किया जाए।
    - (छ) किसी भी रूप में दहेज का लेना व देना पूर्णतः निषेध हो।

विवाहोत्सव पर केवल एक रुपया और नारियल मंगल प्रतीक के रूप में दे दिया जाए। टीका, शुगन, सुमकनी एवं अन्य रिवाज रस्म के बहाने किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जाए।

#### ॥. जन्मोत्सव शोधन :

- (क) जन्मोत्सव की पावन वेला पर छुछक, सिरधोवन आदि रीति-रिवाज के माध्यम से दिखावे, प्रतिषठा एवं अहंमाव के पोषण का अवसर बनाकर किसी प्रकार का लेन-देन न किया जाए।
  - (ख) शुभ अवसर पर परोपकार हेतु दान दिया जाए।

### धा. मृत्युभोज निवारण :

(क) मृत्यु के दुखद अवसर पर एवं शोकसंतत्त वातावरण में मृत्युभोज तथा मौसर का कोई औचित्य नहीं है। शोकाकुल परिवार से मृत्युभोज के नाम पर दुराग्रह से मिस्त्रन एवं पकवान का आयोजन सर्वया अनुचित है। अतः मृत्युप्तीज पूर्णतः बन्द किया जाए।

- (U) शोकाकुल संबंधियों से किसी प्रकार की उठावनी या पहरावनी न सी जाए।
  - (ग) दिवंगत आत्मा की पुण्य स्मृति में दान दिया जाए।

### iv. नशा मुक्ति अभियान :

यह निर्विवाद है कि समाज के लिए मदिरापान से घातक कोई अन्य व्यसन नहीं है। शाराव की लत ने सायों परिवारों को बरबाद किया है। ग्रामीण समाज को इस पिशाव की जवड़ से बचाने के लिए पूज्य स्वामीजी महाराज निरत्तर संघर्ष करते रहे। आधुनिक समाज में मदिरापान के साथ अन्य नशीले पदार्थ (गांजा, अफीम, गुटका, दिरोइन आदि) के सेवन से नैतिक पतन, मानवीय पूज्यों का हास बड़ी तीव्रता ते हो रहा है। मूमपान (बीड़ी, सिगरेट व हुका), तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन (जर्दा वाना, नसवार सूचना, पान-मसाला) स्वास्थ्य के लिए घातक है। प्रत्येक धर्म भी इन व्यसनों का निषेष करता है। अतः स्वयं न करें और समारोहों पर भी शराब वितरण न करें।

### v. मुकदमेबाजी मुक्ति अभियान :

ग्रामीण अंवल में आपस में लड़ाई-झाड़ों, मनमुटावों, दीवानी एवं फोजवारी मुकदमों के कारण घन का मारी अपयाय एवं शक्ति का दुरुयोग होता है, आपसी मुकदमेवाजी के कारण जमीनें बिक जाती हैं, तया खानदान बरबाद हो जाते हैं। अतः यह अनिवार्य हैं कि हर प्रकार के आपसी झगड़े, बिना धानों एवं अदाबतों की शरण में गए हुए, गांवों में ही पच फैसले के हारा समझीते से निपटाये जाए।

### भेतना की भगाल जले :

पांच सूत्री कार्यक्रम की यह छोटी शुक्जात, समाज को सदियों तक स्वस्य राजने की ताकत देगी। इस कार्यक्रम को गांवों में, पर-पर पहुंचाने और सार्प्न करने कर सपुल्त दायिल बुद्धिजीवियों, गाँव के मुविधाओं और विशेषकर शिक्षित युवा गांदी पर है। समाज सुधार हेतु परम्परागत अनुभव और ट्रिटिकोण के समीकरण की आवश्यकता है। स्वयं अपनी, अपने परिवार की एवं प्रामीण समाज की सर्वांगिण उत्रति के लिए हम स्वयं अपने जीवन में एव परिवार में सामाजिक क्रांति के उपरोक्त कार्यक्रम की अपनाएं तथा इस क्रांति के स्वेश को जन-जन तक पहुँचाएं, जिसके लिए पूज्य स्वामीजी महाराज जीवन भर जूबते रहे। वड़े लोगों का अनुकरण किया जाता है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर, सम्यत्र व्यक्ति समाज की भलाई के लिए इस कार्यक्रम को अपनाए। गांव का पढ़ा-लिखा प्रवुद्ध तीजवान वर्ग इसकी सफलता में सहयोग दे। गांवों के उत्थान का बस यही राजमार्ग है। गांव-गांव, हाणी-हाणी बेतना की मानाल जते है।

174 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आर्च



# नारी-गौरव और वैदिक वाङ्मय

श्री अनन्त शर्मा

वेद के तत्वार्य को जानने के लिए पुराणकारों ने पुराण तथा धर्मशास्त्रों की उपादेवता बताई है। (कर्म पुराण उत्तरार्ध 24/18-20 व्यास गीता)। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और स्मृतियाँ-वेद का संविधान रूप प्रस्तुत करते हैं, पुराण उसके अनुवर्तन की प्रक्रिया तो बताते ही हैं, इतिहास के रूप में ऐसे धर्मप्राण व्यक्तियों का आदर्श भी सामने रखते हैं। धर्मामात्रों और पुराणों में व्याख्यात वैदिक सिद्धांतों के आधार पर सर्वत्र नारी का गौरवमय मध्य रूप इस साहित्य में प्रतिपादित हुआ है। इतिहास के सह प्रसंग इसमें सासी हैं।

मनु की स्मृति सर्वमान्य और प्राचीनतम है। भगवान् मनु ने आचार्य, उपाध्याय और गुरु का लक्षण बता कर माता का गुरुत इनसे लाखों गुणा अधिक बताया है। उनकी दूष्टि में आचार्य वह ऐनो दीसा देकर शिष्य को करण और रहस्य सिंहत देव पढ़ाता है। उपनयन रूप दीसा के बिना जो वेद का कोई माग और वेदांग जीविका चलारे हेंचु पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाती है। निभेष आदि संस्कार करने वाला तथा जब आदि से मरण पोषण करने वाला गुरु होता है। एक आचार्य का गुरुत्व दस उपाध्यायों से बढ़कर, पिता का गुरुत्व ही आचार्यों से बढ़कर तथा एक माता का गुरुत्व एक सहस्व पिताओं के गुरुत्व से बढ़कर होता है। इसका अगिप्राय हुआ कि माता का गौरव एक सहस्व पिता, एक तक्ष आचार्य तथा दस तक उपाध्याय से बढ़कर होता है। ध्यान रहे गुनु का यह प्रकरण नारी धर्म प्रकरण का नहीं है। मानुस्मृति के द्वितीय अध्याय का है जिसका सम्बन्ध उस प्रकरण का नहीं है। मानुस्मृति के द्वितीय अध्याय का है जिसका सम्बन्ध उस प्रकरण से है ब्रह्मचर्य से वेदकान प्राप्त रिष्य का नवीन जन्म बताया गया है, जो अनर अमर है, जिसमें उसकी अन्तिनिहित समस्त विराद शक्तियों का उन्नेष होता है, जो नर को नारायण बनाती है। अतः यह जननी का नहीं अपितु माता का गौरव है जिसका मूल उसकी वेदादिशास्त्रों में परंगतता है।

तत्कातीन भाषा प्रयोग इसका समर्थन करता है। आचार्य और उपाध्याय शब्दों के स्त्रीतिंग रूप दो-दो होते हैं। आचार्य तथा आचार्यानी, उपाध्याया, उपाध्यायी, उपाध्यायानी, अध्यापन करने वाली स्त्री स्वरूपानुसार आचार्या या उपाध्याया पद की पात्र होगी किन्तु आचार्य की पत्नी मात्र होने वाली आचार्यानी तथा उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायी या उपाध्यायानी कहलावेगी। इसी को भगवान् पाणिनी ने (2900 विक्रम संवत् पूर्व) इन्द्रवरुण भव (4-1-49) सूत्र से बताया है। इससे स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 3000 वर्ष तक आचार्या और उपाध्याया का लोकजीवन में अस्तित्व था। आचार्या और उपाध्याया अविवाहित या विवाहित हो सकती है।

नवदम्पति अग्नियों का आधान करते है। इन्हे मोटे-मोटे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, श्रोताग्नि और स्माताग्नि। सम्पूर्ण श्रीत और गृघ अनुष्ठान इन्ही अग्नियों में होते हैं। इनकी रक्षा पति-पत्नी का परम कर्तव्य है। पति के प्रवास मे होने पर अग्निकार्यों को अकेती पत्नी करती है। पत्नी भी किसी कारण ते कर पा रही हो तो अन्य प्रतिनिधि हो सकता है। इन प्रतिनिधियों को कुर्मपुराण उत्तरार्ध में गिनाया जाता है।

ऋत्विक पुत्रो ऽथवापत्नी शिष्यो वापिसहोदर 118/48

अनन्य मनसा नित्य जुहुयात् संघतेन्द्रियः 149

त्रिकाण्ड मण्डन में स्मृतिवचन से पत्नी का यह दायित्व स्पष्ट शब्दों में बताया गया है।

अग्निहोत्र च नित्येष्टिः पितृयज्ञ इतित्रयम् । कर्त्तव्यं प्रोषिते पत्यौ नान्यत् स्वामिक्रियान्वितम् ।।

पित के प्रवास गमन पर फ्ली अग्निहोत्र, नित्येष्टि तथा पितृयर्ज ये तीनों करे, केवल वे न.करे जो स्वामी के साथ से ही करने योग्य हों। ये वचन नारी के ज्ञान तथा अधिकार को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं।

इस शास्त्र विधि से यह नही समझ लेना चाहिये कि केवल विवाहिता को ही ये अधिकार है कुमारी को नहीं।

ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताते हुए भगवान मनु कहते हैं— उपनीय गुरु शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः । आचार मानिकार्यं च सन्य्योपासन भेव च । 12/69

उपनयन दीक्षा देकर गुढ प्रारम्भ में शिष्य को ग्रीचाचार, अग्निकार्य और सन्योपासन की शिक्षा दे। यहाँ ब्रह्मचारी को अग्निक्य कुमार्य के अधिकार का सूचक है। अध्ययन में वन अपवा वपद्कार (इनन 2/109) की छुट्टी नहीं सेना चाहिये कि मनुस्मृति धर्म संविधान है अतः

का भी सूचक है। गुँठ, पुरुष व स्त्री को तथा ि. बताता है। संविधान का स्ट्रांट स्त्रा अपने विशिष्ट अर्थ को पेट शब्द

176 समर्पित समाज

पतिम् (अयर्ववेद 11.5.18) कहकर कन्या को ब्रह्मचर्य बता रहा है। इतिहास से दमका ममर्थन होता है। कृपाचार्य की भगिनी कृपी से द्रोणाचार्य के दिवाह का वर्णन करते हुए

भगवान व्यास कहते हैं शारद्वती ततो भार्यों कृषी द्रोणोञ्चविन्दत ।

जित्रों के धर्में च दमें च सततं रताम ।। 129/46

द्रोण ने शरद्वान की पुत्री कृपी को मार्या रूप में प्राप्त किया जो सदैव अग्निहोत्र, धर्म और दम में लगी रहती थी। इसी आदि पर्व में भगवान व्यास ने

130वें अध्याय में आचार्य द्रोण के मुख से पुन: यह बात कहलाई है। सोऽहं पितनियोगेन पुत्रलोभाद यशस्विनीम ।

निकेशी महाप्रज्ञा मुप येमे महाव्रताम ! अभिहोत्रे च सत्रे च दमे च सत्तं रताम । 14611 मैंने यशस्विनी, महाप्रज्ञा, महाव्रता, अग्निहोत्र सत्र (विशेष यज्ञ) और दम में

सदा निरत कृपी से अपने पिता के आदेश से तथा पुत्रलोम से विवाह किया। कुमारी कुन्ती की सेवा से सन्त्रष्ट महर्षि दुर्वासा ने वरदान के रूप में कुन्ती को अधवीद के मंत्रों का उपदेश दिया जिनसे वह जब चाहे अभीष्ट देवता का आहान कर सकती

थी... तत स्तामनवधादी ग्राह्यामास च दिजः।

मत्रग्रामं तदा राजन अधवींशरस्थितम ।। वन पर्व 305/20

कुन्ती ने कुमारी अवस्था में ही सूर्य का आह्वान किया था। उसकी यह विद्या विवाह के बाद भी काम आई थी। धर्म, वायु, इन्द्र से युधिछिर, भीम, अर्जून की प्राप्ति उसे तथा नकुल सहदेव की अश्विनी कुमारों से मादी को हुई थी।

विधिपूर्वक अग्निहोत्र कर देवपूजा का प्रसाद पिता को दिया करती है। सत्यवान से विवाह होने के अनन्तर भी उसका नित्यकर्म पति को मृत्यु मुख से छुड़ाने के लिये और भी कठोर वर्तों के साथ चलता है। देविष नारद द्वारा बताई गई अविध का उसे ध्यान था। उस दिन भी वह अग्निहोत्र तथा अन्य पोर्वाह्रिक नित्य कर्म करती है। अद्य तद् दिवसं चे ति हत्वा दीन हताशनम्। 296-101

आज वह दिन है इस ध्यान से टीनमना सावित्री अग्निहोत्र करके, यह भाव

अश्वपति की पुत्री सावित्री-हत्वाग्नि विधिवत् (वन पूर्व 293/28)

स्पष्ट ही है। महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिये प्रस्थान करते हुए राम क

स्विस्तिवाचन माता कौसल्या करती है। (बालकाण्ड 22/3)। स्विस्तिवाचन वेद मंत्र से ही होता है। देवी कौसल्या सन्ध्या, प्राणायाम तथा अग्निहोत्र करती है। नाग-नीरव और वैदिक पाइनम् 177 अग्नि जुहोतिस्म तदा मंत्रवत् कृतमङ्गलाअयो 20/15

मंगताचार करती हुई कीसत्या मंत्रों से अप्ति में आहुति दे रही थी। वन जाते समय श्री राम कीसत्या को उनकी दिनचर्या के तिये कहते है कि आए अनिहोत्र में सदा ध्यान रहें, अपिकार्येषु च सदा (24/29) हसी मांति वे सुमंत्र के ह्या एता स्टेंग मेजते हैं। धर्मित्या यमाकातम् अन्यगारपण मन (58/15) देवि! आए धर्मकार्यों को अविचल करते हुए यथा समय अनिहोत्र करें। प्राम के इस सन्देश से स्त्रियों के नित्य हवन की उचित समय पर करने की अनिवार्यता स्पष्ट ज्ञात होती हैं। महाराज दशारप के देहावसान के बाद भी कीसत्या का अनिहोत्र नियमित था। वे निनहात से तीटे गरत को करती हैं—

अपवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुद्यम् । अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ।। अयो. 15/14

मैं स्वयं ही सुमित्रा को साथ लिए हुए अपने अग्निहोत्र को आगे कर वन में प्रस्पान कर दूंगी जहाँ राम हैं। इस मकार सथवा और विषवा के अधिकारों में भी कोई अन्तर नहीं हैं। वस्तुत: अग्निहोत्र की स्थामिती पत्नी ही होती है। पुरुष को अपने लिये नवीन अग्नि का आधान करना होता है। यदि स्त्री विधया हो जाती है। अग्निहोत्र उसका है ही, इसको साथ लेकर बन जाने की बाल कीसरया ने कही है।

सीता की घोज में लगे हनुमान सम्भावना करते हैं कि सीता सन्ध्योपासना के तिये इस नदी पर अवश्य आयेगी। जैसा चशिष्ठ के लिये प्रयोग किया गया है वैसा ही प्रयोग 'मत्रवित्' का तारा के लिये हुआ है।

ततः स्वस्त्य कृत्वा मत्रविद् विजयैषिणी। कि.का. 16-12

अपने पति की विजय चाहती हुई मन्नज्ञा तारा ने स्वस्तिवाचन कर महल में प्रवेश किया।

वानरशिरोमणि विद्याधर राज जाम्बवान् की पुत्री जाम्बवती भगवान् कृष्ण का स्वस्त्यपन-स्वस्तिवाचन करती है। (अनुशासन पर्व 14/41)

बाणासुर के मंत्री विभाण्डक की पुनी चित्रतेखा महाविदुषी तथा महायोगिनी है जो अपनी सारी उचा के लिए श्रीकृष्ण के यौन अनिरुद्ध का द्वारकों से हरण कर लाती है। यह कथा भागवत पुराण क्या हिर्नेख पुराण में वर्जित है। ऐसी के दिला लिया हिर्नेख पुराण में वर्जित है। ऐसी के स्वित हम पुराणों में विस्तार से है। इनमें कुमारी, विवाहिता, विधवा, तर-वानर, किन्नर, दैवर, देव आदि सभी वर्ग की क्षियों है तथा सभी का समान रूप से वेद सम्बन्ध है। ये सभी युगों की है। सावित्री सल्यान सभावान राम से बहुत पूर्व हुए से, कुन्ती आदि बहुत पृथ्वात्। इसी प्रकार सत्य, द्वारा स्वाह हुए पूर्व हुए से, कुन्ती आदि बहुत पृथ्वात्। इसी प्रकार सत्य, द्वारा स्वाह हुए पूर्व हुए से, कुन्ती औदि बहुत पृथ्वात्। इसी प्रकार सत्य, द्वारा वृद्ध हो से सित्र तथा विष्क कियानकारों में तथा अवस्था की नारियों को ज्ञान-विज्ञान से वरिष्ठ तथा वैदिक क्रियानकारों में तथा अवस्था की नारियों को ज्ञान-विज्ञान से वरिष्ठ तथा विदेश किसी अप धर्मासाव्योग प्रन्य में कालिनिष्ठ प्रकरण में भी नारि को बेद के अधिकार से वेदित नहीं बताया प्या है। मध्यकाल के करिया प्रस्थों से रोधी बार्ज समस्त आई वाइस्त के प्रविक्त ही है।

178 समर्पित समान सेवी श्री भैरारामनी आर्य

इस काल में भी नारी को वैदिक संस्कार सम्पन्न पाते हैं। तभी तो महाकवि भास (1753 ई. पूर्व), काविदास (500 ई. पू.), मवभूति तथा बाण (सप्तम शताब्दी) आदि भहान् कवियों ने नारियों का यही उदात भव्य रूप चित्रित किया है। तगमम 2500 वर्षों के दीर्घकालण्ड में इन शतरा: कियों ने दिक्यों को हरसपूत्र (मज़ोपबीत) विभूवित वैदादिशास्त्रों के अध्ययन में निरन्तर योग के सामय्त्रे से समान्न बताया है। इनको कवियों की कल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता है। ये वेद-वेदांगों के महान् विद्वान और संस्कृति के अनुपम चितेरे थे। भवभूति तो किये बाद में निन्तु महामीमांसक और यहापागिदि में तित्त सतत वैदान्यासी पहले हैं। प्रीकायत है कि उन्हें महान् विद्वान के रूप में ही देशा जाता है, किव रूप में उन्हें इतना मान नहीं दिया जाता है। ऐसे इन भवभूति में अपने किस्ति पात्र इस्त्रारिणी मात्रेयी की निगमान्त समस्त विद्या पढ़ने वाली वाल्मीकि शिष्या और फिर अगस्त्य की शिष्यता प्रहण करने को प्रयासशित बताय है। इसी उत्तररामचित नाटक में भगवती सीता तथा महात्री अरुक्तरीय के बादी जीत उत्कृष्ट रूप में चित्रित किया गया है वह बड़े-बड़े श्रीयों के लिए भी अनुक्तरपीय है।

थी आपशंकरावार्य के साथ जिस अद्वितीय विद्वान् महान् वेदज्ञ मीमासा शिरोमीण मण्डन मित्र का शास्त्रार्य हुआ था, इस अद्वितीय शास्त्रार्य की मध्यस्यता तथा निर्णायिका मण्डन की पत्नी मारती थी। मण्डन के पराजित होने पर इसने भी शंकर मण्यत्याद से शास्त्रार्थ किया था। ऐसा कीन सा शास्त्र था जिसमें इसकी वेरोकटोक गति न थी।

दुर्गाप्तप्रशती (मार्कज्डेय पुराण का 81 से 93 अध्याय तक का 13 अध्यायों का देवी माहात्त्य खण्ड) में सभी विद्याओं तथा सभी स्त्रियों को देवी का ही भेद अधवा स्वरूप बताया गया है—

विद्याः समस्ता स्तव देवि! मेदा

स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। (11.5 या 91.5)

इस रूप में विद्या और स्त्रियों के समीकरण को देखना आया शक्ति का अपमान है। कहां-कहा इस सत्य को नकारेंगे ? भगवान श्रीकृष्ण गीता में विभूति योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि नारियों की कीर्ति श्री, बाक् (वाणी), स्मृति, मेपा, पृति और समा में ही हूँ। वाग् रूपा सरस्वती भगवान् की शक्ति है। नारी और वाक् अभिन्न है। इस वाक् में ईश्वर की विभूति के दर्शन किए जा सकते है। उस वाक् में ईश्वर की विभूति के दर्शन किए जा सकते है। उस वाक् में अपनान ईश्वर का अपमान और अपने अम्युद्य व निःश्रेयस का अपमान है।

पर्मगास्त्र, पुराण और इतिहास की इस परम्परा को अवैदिक करूना दुस्ताहसपूर्ण आग्रह की पराकाश ही है। श्रोतसूत्रों, गूहमुत्त्रों और शतपप आदि माहागों के सहसों प्रमाण, वाक्य तथा असंख्य वेदर्गत्र इस विषय में उद्धृत किए जा सकते हैं।





## वालक की प्रथम शिक्षा गुरु— नारी

### थी गोपालदास शर्मा

विचारकों ने चार प्रकार के गुढ़ माने हैं (1) ईपबर, (2) माता-पिता, (3) वीक्षा गुढ़ एवं (4) शिक्षा गुढ़। इनमें ईपबर के उपयन्त माता-पिता का ही प्रमुख स्थान है और इन दोनों में भी माता का स्थान सर्वोपरि है। माता ही शिशु की ईपबर के बाद इस संसार की प्रथम गुढ़ है, वह जैसी चाहे वैसी शिक्षा शिशु को दे सकती है। महायन कुचतयाहन की पत्नी मदातता इसका प्रमाण है जिसकी शिक्षा से तीन पुत्र विरक्त होकर जंगत में चले गये, बीचे पुत्र अलर्क को भी जब ऐसी शिक्षा दी जगने लगी तो महायान ने उसे गुहस्य जीवन के विनाश की बात बताकर इसे संसारी बनाने की शिक्षा देने का आवह किया।

माता के उपदेश से बालक अलर्क गृहस्य धर्म में प्रवृत्त हुआ। विवाह आदि संस्कारों के बाद सांसारिक विषयों में आसक्ति रधते हुए राजा बना। ममता से अंधा रहने वाला गृहस्य दुःखों का केन्द्र होता है यह मानकर गृह त्यागकर बनगमन से पूर्व मदालसा ने पन्न से कहा—

'गृहस्य धर्म का अवलम्बन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रियबन्धु के वियोग से, शातुओं की बाधा से, धन के नाश से कोई असहा दुं ख आ पड़े तो मेरी इस अंगुठी से पत्र निकालकर पढ़ सेना।'

कार्तातर में असर्क ने कष्ट की पीड़ा, वेदना की व्यया, चित्त की व्याकुलता के कारण अंगठी से पत्र निकालकर पद्धा जिसमें लिया था—

—संग (आसक्ति) का सब प्रकार से त्याग करना चाहिये, किन्तु यदि कमी उसका त्याग नहीं किया जा सके तो सत्पुक्षों का संग करना चाहिये।

—कामना को सर्वया छोड़ना चाहिये परन्तु यदि वह न छोड़ी जा सके तो मुमुक्षा (मुक्ति की इच्छा) के लिए कामना करनी चाहिए।

बातक पुन की माँ सुनीति ने भी विलाप करते हुए बातक को शिक्षा दी—'बेटा, दू दूसरों के लिए किसी अमंगत की कामना मत कर। जी दूसरों को दु.ख देता है उसे स्वयं ही उसका फल मोगना पड़ता है।' माताओं द्वारा बालिकाओं को विदाई के अवसर पर जो शिक्षा दी जाती रही है उसमें प्रमुख है—

'कग हो जाए इतना धर्च मत करना, पाप हो ऐसी कमाई मत करना, क्तेश हो ऐसी वाणी मत बोलना, चिन्ता हो वैसा काम मत करना, रोग हो वैसा धाना मत धाना, शरीर दीधे ऐसा वस्त्र मत पहनना। हाथ देधने वाले ज्योतिमी को कभी अपनी माग्य रेखाओं के बारे में मत पूछना—तैस कार्य ही तेरे भाग्य का निर्माण करेगा।'

शिक्षा के क्रम में माता के प्रमुख दायित्व के बाद दीक्षा और शिक्षा गुरु के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य का विवाद न था। जिजासु शिष्य अपनी इप्ट तिद्धि के लिए गुरु-चरणों की बारण में जाता था। गुरु उसके अज्ञान का निवारण करता था। शिक्षा का चरम उद्देश्य था—'आत्मज्ञान की उपतिथा।' अज्ञानितिमर से अंधारीच्य के प्रजा-चसु को ज्ञान रूपी अजनशालाज उपतिथा।' अज्ञानितिमर से अंधारीच्य के प्रजा-चसु को ज्ञान रूपी अजनशालाज उपनिवित-प्रकाशित करने वाला गुरु होता था। शिष्यों के आवार-चरित के निर्माण, शास्त्रों के रहस्य की जानकारी एवं धर्म की शिक्षा देने वाला आवार्य माना गया है।

जीविका के लिये अध्यापन करने वाले उपाध्याय कहे गये है।

इसी तरह अपनी-अपनी विशेषताओं के अनुसार शिष्य, छात्र, विद्यार्थी तथा अन्तेवासी शब्द प्रयुक्त किये जाते रहे हैं। शासन करने योग्य को 'शिष्य' कहते थे। अनुशासनप्रियता इसका विशेष धर्म माना गया है। अध्ययनकाल मे पूर्ण अनुशासित होकद वह सामाजिक जीवन में सफल होता था।

छात्र जर्हें कहते ये जो केवल स्वाध्यायरत होकर गुरुज़नों के यस्किर्चित् दोष पर आवरण देकर यश को फैलाते थे। अध्ययनकाल में अपनी शंका का तत्काल समाधान न होने पर समाधान के लिये धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करते थे।

विद्यार्थी उसे कहते थे जो गुरु को विद्या का धनी समझ कर उनसे विनम्रतापूर्वक विद्या की पाचना करता था। विद्या का लाभ ही उसका प्रमुख प्रयोजन होता था। विद्या के प्रति उत्कट अनुराग और गुरु के प्रति शुश्रुण भाव विद्यार्थी शब्द के अर्थ में सुचित होता है।

अन्तेवासी उसे कहा जाता था जो गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करता था। उसे सदेव शंका समाधान का सुयोग मितता या और निरन्तर सेवा शुश्रुचा करने का सुअवसर भी प्राप्त होता था। इसलिये अन्तेवासी अधिक सौभाग्यशाली माना जाता था।

शिक्षा के क्षेत्र में नारी के महत्व व दायित्व दर्शन के बाद गुरु, आचार्य, शिष्य-छात्र की व्याख्या भी आपने जानी। नारी शिक्षा के प्राचीन आदर्श और वर्तमान स्वरूप के बीच समय के अन्तराव, शासन संस्कृति के प्रमाव एव हमारे परतन्त्र सोच के कारण एक सम्बी खाई खिंच गई है। देश के वर्तमान सामाजिक 182 सनार्यत समाज सेवी श्री भैरारामणी आर्य परिवर्तन के युग में हमारी छात्राओं के सामने एक ऐसा भीषण संघर्ष छरस्यित है जो छात्रों के सामने उतने विकट रूप में नहीं है। परिवार के वातावरण में सिद्धान्ती एवं आदर्शों की जो धारा प्राप्त होती है, उससे विलकुल विरोधी धारा उन्हें विकण-संस्थाओं में भित रही है। हमारी शिक्षित बालिकाओं-महिलाओं के जीवन में जो असामंजस्य में विकृति आज दियाई देती है उसका कारण यह शिक्षा प्रतिनायम संपर्ध है है।

इस गुग में महिलाओं के लिए घर में उपयोगी काम धन्ये का क्षेत्र संकीण होता जा रहा है और उसके परिणाम खरूव उनमें इन दिनो आरामतलबी एवं निञ्लापन अधिक आ गया है। इस कारण समाज की दृष्टि में अधिक उपयोगी होने के बरते प्रत्यक्ष ही महिलायें अकर्मच्य, प्रमादी एवं विलासी बनती जा रही हैं। दूसरी और गृहस्वीचित धार्मिक क्रियाकलाप तथा कथा वार्ता का अभाव, इतो-त्यीहारों की विचित्र होती मुंचला, संस्कारित शिक्षा से दूरी ने अपने अन्दर की वह निःस्वार्य भिन्त, वह आत्म संयम एवं उत्सर्ग की वे प्राचीन भावनायें नष्ट हो गई हैं, जो भारतीय नारीत्व का आधार मानी जाती रही है। बाजाक साहित्य, सस्ते व अनैतिक मनोरूजन के साधनों का बढ़ता प्रमाव मारत के उदात समर्पित प्रेम के सबस्य को विकृत कर रहा है। योन संबंधों की पविज्ञता नष्ट हो रही है। दाग्यत्य के धार्मिक वंधन से जीवन में जो रसधार प्रवाहित होती थी उसके स्थान पर कृतिम, अस्लाभाविक एवं स्वनित दनियां की रचना की जा रही है। जिससे अति प्राचीन

सिर पर आये इस सामाजिक, सांस्कृतिक संकट से मुक्ति का एक मात्र ज्याय सुविक्षा-सांस्कृतिक सोच के प्रति जागरूकता है। हमारी विक्षण संस्थाएं और विक्षक ही ऐसा स्थान व कारक हैं जो उस आदशों को संचारित एवं पोवित कर हो। इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याओं नाजों पर ही पुरुत्तर प्रायित्व है कि वे सिद्धान्तगत इन संघर्षों को अपनी मारतीय शैली से हटाएँ, दूर करें, इनसे बचें। अर्वाचीन सामाजिक हांचे मे प्राचीन एवं अर्वाचीन आदशों के समन्वय से अपने लिये जीवन सर्गियों का निर्माण करें। गृह, विवाह एवं परिवार के विभिन्न आदशों के सामज्ञस्य एवं समन्वय से ही ठोस व्यक्तित्व-की सृष्टि हो सकती है और उसी से हमारे महिला समाज के भारतीय गार्हस्य जीवन की सुख-शान्ति का पुनरागनन व सुरक्षा सम्भव है।

भारतीय परम्परा एवं अनुमृति संकटासन्न है।



## वालिका छात्रावासों व आवश्यक

थीमती सुदर्शना श

'संगच्छप्टं संवदच्चं संवो मनासि जानताम्' इस वैदिक सन्दित के माव को आज चिन्तक सामान्य माचा में अभिव्यः

करना चाहे तो यही कहेगा कि
'साप चली तुम मिलकर बोलो, मिलकर पाओ ज्ञान।
मिलकर सीधो रहना जग में, तब कल पाओगे मान।!'

यह उपर्यक्त वैदिक सक्ति-चाहे सामाजिक संदर्भ में और चाहे राजनैति सदर्भ में-एक शास्त्रत सत्य है। समरसता एकाकीपन में नहीं, समूह में ही पनपत है। समूह में रहना व सबके संग आनन्द की अनुभूति करना केवल मानव का है स्वभाव या प्रकृति नहीं है बल्कि सभी जीवों मे भी आप यही प्रकृति देख सकते है बल्फि उनका तो ये जन्मजात गुण है। 'मृगः मृगैः सह विचरन्ति नित्यम्।' इस तप की स्वीकारोक्ति से कीन मुकर सकता है। दैनिक जीवन में मानव मानवों के साथ पुरुष पुरुषों के साथ, वृद्ध वृद्धी के साथ, बधे बड़ों के साथ एवं स्त्रियों कियों के साथ रहकर उनके समक्ष अपने मन की बात कहकर अपना हृदय छोल देते हैं-अपनी सुशी के क्षण और पीड़ा दोनों एक दूसरो को कह-सुनकर साथ-साथ युगों से चले आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं देखने को मिलती है ? व्यक्ति के विकास का आकलन समूह में रहकर ही किया जा सकता है। शायद इसी व्यवस्था को समझकर हमारे पूर्वजों व मनीवियों ने साथ रहने की आवासीय व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विकसित की। जिसमें मनुष्य को अपनी उम्र, समय व सोच के अनुसार अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग समूह में रहना होता था अब वह चाहे आश्रम हो शिक्षा का, या फिर गृहस्य आश्रम हो। इस व्यवस्या का अधिक प्रभाव पुरुष समाज पर रहा और पुरुषों ने इसे अपनाते हुए अपना कार्य क्षेत्र-दायरा समाज में मजबूती

के साम बांघ लिया। सारे कार्यों की जिम्मेदारी हर तरह के वर्ग समूह में वही करने लगा। दूसरी और स्त्रियों को अबला ही माना गया और उनके प्रति यह सामाजिक सोच बैठा लिया गया कि वे भी पुरुषों के बिना अपनी सहचारियों के साथ रह सकरी

हैं या उनकी भाति ही हर तरह के कार्यों का कुशततापूर्वक प्रबन्ध-संचातन कर 184 समर्पित समाज सेवी श्री मैरारामगी आपे सकती है। (यह सोच विशेषतः हमारे भारतवर्ष में मुगतकात के दौरान और ज्यादा प्रमाव में आ गया)। तियों की शिक्षा के बारे में समाज के कुलीन और संप्रात देकेदार जिनके हारा एक दिशा निर्देश तैयार किया जाता था—उनके हारा इस और सोच नगप्य रहे। इसका कारण चाहे उनकी केशी भी मन-स्पिति रही हो—किन्तु मुख्य यही थी कि तियां पर की चारदीवारी में कैद रहे, वे बचों का पातन-पोषण करें व पुत्रन की मीच के अनुसार उसकी हर तरह सेवा करें। ऐसे में नारी का व्यक्तित्व पूर्णतः दव कर रह गया। उसका अपना भी कोई होच या अतितव है इस बारे में इन पर सोचने पर प्रतिबंध सा सा पाना। इस मातृमूमि कहलाने वाते देश में नारी को, मातृशक्ति को जंजीरों में किद कर लिया गया। सिर्फ उन चंद समाज में दिखावटी टेकेदारों के कारण जिन्हें अपनी सहता व अपने स्वार्य, अपने अहं तथा अपनी प्रतिख की ही पड़ी रहती थी। वे कब चाहते कि जिसे हम हमारे इशारों पर नचाते है वह हमारे ही समझ कभी शासक वन आये या शिक्षत हमेदर हमारे मनमीजी आवरण पर प्रतिबंध सता देश या शासक वन आये या शिक्षत हमेदर हमारे मनमीजी आवरण पर प्रतिबंध सता दे। आध्रम वावता में भी मंत्रीचात्र के लिए विचार नहीं किया गया था। भी स्में स्वार के लिए विचार नहीं किया गया था।

'खतंत्रता' का अर्थ मनुष्य गुलामी भीगने के पश्चात् ही जान सकता है। 'स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है'-इस नारे को हर वर्ग ने आत्मसात करने की बैद्य की और आज भी इसका नाद हमें हर क्षेत्र में सुनायी दे रहा है। जो शिक्षित है. जिसे अपने अधिकारों का आभास होता है—इस नारे की आवाज को अपने ही तरीके से बुलंद करता है। यदि विचारों और सोचों को सकारात्मक दृष्टि अपनाते हुए इसका खपयोग किया जाये तो सम्पूर्ण समाज का समग्र विकास हो सकता है। समाज के विकास के लिए शिक्षा निहायत जरूरी है। आज बीते कल की सोचों में परिवर्तन हुआ है-स्वतंत्रता के साथ-साथ नारी भी अपनी चारदीवारी से बाहर आई है--उसने अपनी महता को समझा है। उसने भी अपना प्रवल पक्ष व अपनी महत्ता को पुरुषों को जतला दिया है कि उसके बिना राष्ट्र तो क्या एक छोटा-सा घर भी नहीं चल सकता। अतः उसे भी बराबरी का दर्जा, अधिकार सम्मान व शिक्षा का समान अवसर दिया जाये। जब-जब जिन-जिन घरानों ने स्त्रियों की इस आवाज व मन स्थिति को समझा वे महिलायें एक इतिहास बना गयी चाहे कोई अहिल्या बनी, दुर्गा बनी, इन्दिरा बनी, रिजया बनी, सावित्री बनी, रानी झासी बनी, मीरा बनी या फिर मदर टेरेसा, सुस्मिता, फूदौरजी, पी.टी. उचा, या माषुरी-नारी ने हर काल में चाहे बीता कल या आज वर्तमान ही-हर क्षेत्र-सामाजिक, राजनैतिक, साहिसक, धार्मिक, कला-संगीत और सेवा, सभी में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर अपनी उपस्थिति की महत्ता को जतला दिया है--जतला रही है।

इन सबके बावजूद यह स्थिति अभी भी बहुत कम घरों तक पहुंची है। स्त्री भिक्षा को अभी बहुत प्रवार-प्रसार की आवश्यकता है। समार देया जो स्क्रीटेन्स्टेट गांवों व कस्वों या द्वाणियों में विचरा हुआ है, वहां आज भी पुख्त प्रधान समाज की ही मान्यता है। दूसरी और जहाँ योड़ी बहुत विश्वा है, वहां विश्वा के साधन नहीं है। लड़कों के रहने हैंतु जगह-जगह छात्रावास हैं या फिर उन्हें तो कहीं भी किराये पर कमारा लेकर रहने की चूट है। वह तो जहाँ चाहे रह लेगा, कैसा भी वातावरण हो। मगर स्त्री जाति के लिए इसे सम्भव नहीं माना गया है। लोक साज से पूर्व स्वय नारी के सतीत्व की रक्षा का भी मुख्य प्रश्न है। जिस तरह एक पुष्व शक्तिशाली होता है—एक स्त्री के लिए यह सम्भव नहीं है—प्रकृति ने भी नारी को बेहद कोमल बनाया है—ऐसे में यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि उनके लिए शिक्षा के साथ-साथ है—ऐसे में यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि उनके लिए शिक्षा के साथ-साथ है—ऐसे में यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि उनके लिए शिक्षा के साथ-साथ के धेरे में रहकर शिक्षा-दीक्षा लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। शिक्षा पाने के उपरान्त हिता भी स्वय को सक्षम पाने लगेंगी और उसके परचात् ही वे अन्तर तिहित ओन से समाज की सेवा कर सकेंगी। स्त्री शिक्षा से केवल नारी-समाज का विकास नहीं होगा अपितु उसकी कोच से आने याता कल भी पूर्णतः सरिक्षत जो जायेगा।

हमारे यहाँ अभी भी गांवों से सिर्फ सड़कों को ही संरक्षक बाहर शिक्षा हेतु भिजवा रहे है अतः ज्यादातर क्षेत्र में पुरुष ही आ जाते है। हमें कन्या छात्रावासो की व्यवस्था कर उनमे पूर्णतः रक्षार्थ प्रवत्य कर ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी बिध्यां वैसी ही सुरक्षित रहेंगी जैसी उनके अपने परों में शाकर उनका ही ज्यात्रावासो से शिक्षित होकर सौटने के बाद वे अपने-अपने घरों में जाकर उनका ही नाम रोशन करेगी। आज विश्व मर में विकसित और विकासशीत देशो की नारियां हर क्षेत्र में कला, विज्ञान, राजनीति, प्रौद्योगिकी, इसैन्यूनिक व सेना के भी महत्त्वपूर्ण विभागों में उबस्य पदों पर कार्यरत है। यदि हम भी उन्हें उनकी प्रतिभा को माजनें-परखने का मौका देंगे तो वे भी आगे आकर राष्ट्र निर्माणकारों की अगली

समाज में आज भी कुछ पोगापधी-स्वार्थी लोग जो अन्दर से पूर्णतया भष्ट हैं वे इस दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों की राह में रोई अटकाते हैं किलु हमें आवाज उठाकर समवेत स्वर में विरोध कर इन्हें चुप करना होगा। कन्या छात्रावारी के बारे में आगाज उठाकर समवेत स्वर में विरोध कर इन्हें चुप करना होगा। कन्या छात्रावारी के बारे में आगाज के वाले चे जाने वाले कमातों से उत्पर उठकर और उन सकती चुव्यवस्था की जिम्मेदारी कुशत हाथों में सीमकर नारी शिक्षा पर जोर देना होगा। नारी को पर से निकाल, अबला से सबला—'दुगा' स्वरूप को पुनः कगिव करना होगा। हो गां के पर से निकाल, अबला से सबला—'दुगा' हुए है जो जगह-जगह नारी शिक्षा होगा। इस कार्य में समाज में अवस्था का कार्य कर है हुए है जो कारह-जगह नारी शिक्षा किन्द्र व उनकी आवास-व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं। श्री हीरालाल शास्त्री की विस्मुत कर सकेगा। वे तो इस कार्य के लिए स्थित हो चुके हैं। भेरा उत्त सभी महानुभावों को शत-शत नमन है जो इस पुनीत-पावन कार्य में साकर सभी महानुभावों को शत-शत नमन है जो इस पुनीत-पावन कार्य में साकर साहुगतिल को पुनः सवारित-जागृत कर रहे हैं।

186 समर्पित समाज सेवी श्री मैरारामजी आर्थ



## महर्षि दयानन्द और महिला शिक्षा

## श्रीमती उर्मिला कुलश्रेष्ठ

साक्षी है अपीरनेय ज्ञान के आगार वेदोपनिनदों एवं स्मृतिग्रन्यों का शाववत दर्शन, अमर चिन्तन कि प्रकृति नारी के रूप में मूर्त होकर पुरुष के जीवन को उदयानत से अस्तानत तक प्रमावित व संचातित करती है। यह वह शक्ति है जो कर्म और फ्ल के अनुरूप जीव मात्र पर कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी तो कभी काली बन कृपा अथवा अकृपा करती रहती है। यह शक्ति ही आदा शक्ति नारी है।

आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक ऐरवर्य के बिायर पर आसीन अग्वेदिककातीन मारत की ओर यदि हम पश्च दृष्टि-निशेप करे तो ज्ञात होगा कि नारी ही समाज की मिरोमाना थी।

तिरामियां प्रितिमियंताः पतिमिर्देवरैस्तपा । पूज्या भूत्रयितव्याश्च महुकत्यागमीप्तुमिः ।। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु म पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफसाः क्रिया ।।

(मनु स्मृति अ. 3-55-58)

सप्ट है कि पिता, माता, भाता और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, बहिन, स्त्री और भीजाई आदि श्वियों की सदा पूजा करें। अर्यात् यथायोग्य महुर भाषण, भोजन, वस्त्र व आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को कभी क्लेश न हैं।

हम जान गये कि वैदिक काल में स्त्रियों के व्यक्तित्व के दो स्वरूप परिलक्षित थे—-

'द्विविधा स्त्रियः। ब्रह्मवादिनः सद्योवध्वश्च'।

एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी सद्य वधू।

इनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन, यजोपवीत, अग्निहोत्र एवं वेदाध्ययन का विधान है। तथा संघ वधुओं का उपनयन मात्र कराकर यथा आयु विवाह करा दिया जाता था। वे ब्रह्मचर्च से सेवित युवावस्था सम्पन्न पति वरण करती थी।

क्षि स्मात्स और महिला शिक्षा 187

विवाह के पवित्र संस्कार के समय पति की पत्नी के प्रति भावाभिव्यक्ति भी अति उत्कृष्ट होती थी।

मूर्द्धीते राट् धुवाति घरूण षट्याति घरणी । आयुवेला वर्चते त्वा कृषयै क्षेमाय त्वा ।। [यज्. 14-21]

हे स्त्री। तूं (मुद्धींसि) घी वा सूर्य के समान सबसे उच शिरोभाग पर स्थित है। (यट) तू सूर्य के समान ही तेजस्विनी है। (धुवा) घुव के समान निश्चल है (घरूणा) पुष्टि करने वाली (धर्मी) धारण करने वाली (असि) है। (घरणी) ग्रुमि के समान गृहस्य को धारण करने वाली है। उस (त्या) तुझको (वर्चसे) तेज की वृद्धि के लिए (कुन्यै) उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए (क्षेमाय) कत्याण के लिए स्वीकार करता हूँ। इतना ही नहीं वह पत्नी की शत वर्ष पर्यन्त दीर्पकात तक जीने की कामना करता है।

हितीय प्रकार का नारी वर्ग का यजोपवीत से संस्कारित होना ब्रह्म अर्थात् वेद में जन्म होना है। ये ऋषिकाओं के नाम से जानी जाती थी। इनमें कुछेक के नाम चिरस्मरणीय है—रोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववार, अपाला, यमी, घोषा, सूर्या, उर्वसी, दक्षिणा, सरमा, वाक्, गोधा, श्रद्धा आदि।

वेदों के विधानानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोझ प्राप्ति में नारी घटा पुरुष की सहगामिनी है। यज्ञादि पवित्र कार्य पत्नी के बिना अपूर्ण है। तभी तो श्री रामचन्द्रजी की सीताजी के अमाब में उनकी स्वर्ण प्रितेमा बनानी पढ़ी थी। विवाह मण्डप में स्पष्ट आदेश है—हम मंत्र पत्नी पठेतु' स्त्री यज्ञ में यह मंत्र पढ़े। हमें विदित्त है कि उमा मारती नामक अनुपमा विदुषी न्याय वैवेशिक, योग, साख्य, पूर्व मीमायां, वेदात, शिक्षा, ज्योतिष, कला, छन्द, व्याकरण एव काव्यादि प्रन्यों में पारद्भुत थी। सुलमा नाम से भी जग परिचित्त है। जिन्होंने राजा जनक के प्रमुत्त कारा दिते हुए स्वामिमान पूर्वक कहा था—"गुरु से मिश्री पाई है, इस्त्रचर्य की समाधि पर योग पति न मितने पर मेंने नैहिक ब्रह्मचर्य की तहा सिक्स हिना थे। यही नहीं विदेशी विद्वान् कर्नत टाड ने महिलाओं की वैदिककालीन गरिमामय स्थिति से अभिभूत हो लिखा है। It is Universaly admitted that there is no better criterion of refinement of a nation than the condition of the fair sex theire in'

तो यह नारी शक्ति सांसारिक रूप में पति के लिए चरित्र, सन्तान के लिए ममता, जीव मात्र के लिए करुणा तथा विश्व के लिए शांति संजोने वाली महाप्रकृति है। काल चक्र से कवितत उत्तर वैदिक काल में अधोगति की ओर यह घकेली जाने लगी। वह एक ओर तप के मार्ग में साधक की बाधा, माया, सर्पिणी, मोहिंगी, नागपाश आदि कुसम्बोधनों से सम्बोधित कर तिरस्कृत की जाने लगी तो दूसरी ओर गृह सीमाओं में आबद्ध कामचलाऊ लितत कलाओं की उपासिका बनाकर कूप-मण्डूक जीवन जीने हेतु असूर्य पश्या बना दी गई। बौद्ध एवं जैन धर्मावलिम्बयों ने नारी की विडम्बनापूर्ण स्थिति पर कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र फुछ व्यापक तो हुए उस काल में, पर पूर्ववत नहीं।

पौराणिक काल में तो नारी की दुर्दशा चरम पर पहुंच गई। शिक्षा का प्रकाश दीपक उससे छीन लिया गया। अज्ञान का अन्यकार, अन्य विश्वास, वर्ण व्यवस्था, तियोग पद्धित, सती प्रया, बाधित वैषय, पर्दाप्रया, बात दिवाह, अनमेल दिवाह आदि सामाणिक कुरीतियों की बेड़ियों ने उसे चारों ओर से जकड़कर जड़ कर दिया। धर्म के पाष्टणडी टेकेटारों ने उसके बौद्धिक विकास के द्वार पर कठोर नियमों की अर्गला लगा दी।

नारी को पतन के गर्त में ढकेतने की उत्तरदायी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ ही रही है। वह पुरुष की भोग्या बनी, योग्या नहीं। सत्तानोत्पित की मशीन बनी, विद्या नहीं। पतिता बनी, पवित्र नहीं। घर की जूती बनी, ज्योति नहीं। जितनी यन्त्रणा नारी ने भोगी है कदाचित किसी प्राणी ने नहीं। घर बहर के समस्त अधिकारों, सम्मानों से बीचत वह एक निरीह प्राणी की आंति अपना तिरस्तृत जीवन बिताने को बाघ्य थी। पुरुष समाज अपने इंगित उत्तका उपयोग करने लगा। मुगत काल तक आते-आते वह विलास की सामग्री सुरा-सुन्दरी और सत्ता के रूप में तृति का साधन बन गई। वे तो नारी में रूह मानते ही नहीं हैं।

परन्तु समय ने करवट ली, युगद्रधा, समाज सुधारकों का ध्यान नारी की मर्मात्तक दशा की ओर जाने सगा। और सामाजिक पुनक्त्यान के युग ने श्वास लेना आरम्म किया।

महर्जि दयानन्द सरस्वती 19वी शताब्दी के भारतीय पुनस्त्यान के विकास पप के असव आतोक के प्रथम स्तंभों मे थे। आप प्रथम चिन्तक एवं मुद्धारक थे जिन्होंने भीतिकवादी परचात्य संस्कृति के दुष्प्रभावों से व्यथित हो सामाजिक पुनस्त्यान का शवनाद किया। वे भारत में वैदिककातीन संस्कृति एवं सामृद्धि को उभरते हुए देखने के परसाद थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्वराज्य प्रगति की प्रत्येक योजना हमे वेदों में खोजनी चाहिए—यहाँ से सुत्रपात हो। वह प्रगति का पारावर है, हमारा ही मण्डार है।

बंधि दयानदनी की अकार्य मान्यता थी कि हिन्दू समाज और हिन्दूत का विघटन मुत्रुय के नैतिक एवं चारिनिक अवमूल्यन के कारण हुआ है। उन्होंने सत्य के अर्घ को प्रकाशित करते हुए अपने प्रन्य 'सत्यार्थ प्रकाश' में कहा है कि रमान का उत्पान और स्वाज्य की प्राप्ति तब ही संभव है जब उसकी आधारशिला मातृशक्ति की दशा खवैदिककालीन स्पिति तक पुनः विकसित हो। 'सल्पार्थ प्रकाश' के द्वितीय महर्षिट्यानव्य और प्रतिकाशिका स्विति तक पुनः विकसित हो। 'सल्पार्थ प्रकाश' के एवं तृतीय समुल्तास एवं अनेक व्याच्यानमालाओं में उद्बोधन दिया कि—

'कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्।'

महिला पुरुष के समान स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कुछ विरोषियों को प्रताड़ित करते हुए उन्होंने कहा कि—

'जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेष करते हैं, वह उनकी मूर्खता, स्वार्यता और निर्दुद्धिता का ही प्रभाव है। देखों वेदों में कन्याओं को पढ़ाने के प्रमाण हैं—

'ब्रह्मचर्येण कत्या युवान विन्दते पतिम्' (अर्थ अनु. 3 पृ. 28।। मं. 18) वेदों के अनुसार स्त्री और धूद दोनों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है :

'ब्रह्म राजन्याभ्या (ग्वं) शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय।।

महर्षि महिला शक्ति के सूक्त पारखी थे। उनकी मान्यता थी कि पुरुषों की अपेसा स्त्री वर्ग अधिक परिश्रमी है। पुतः शतपय ब्राह्मण मे गार्गी, सुतमा आदि विदुषियों के सम्वाद की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि पुरुष बिहान् और स्त्री अविदुषी अथवा इसके विपरीत हो तो नियत कतह हो। अतः दोनों ही विद्वान होने चाहिए। कुशल गृहकर्म बिना विद्या के सम्भव नहीं, तथा स्त्री जाति की अशिक्षा की स्थिति में कुशल अध्यापिकाओं की उपलब्धि भी समव नहीं।

दयानन्दजी की महिला शिक्षा योजना अन्य सुधारकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत थी। आपके अनुसार महिलाओं को सामान्य शिक्षाओं के साथ शारिपिक शिक्षा भी सुलम होनी चाहिए। उनके मतानुसार बालिकाओं को 16 वर्ष तक तो विद्याध्ययन करना आवश्यक है। वे नैतिक, चारिपिक शिक्षा को सर्वोत्तम मानते थे। साथ ही वे सह शिक्षा के कडुर विरोधी थे। कन्या 'कन्या पाठसाळा' में ही अध्ययन करे। अन्यत्र नहीं। यहाँ तक कि बालक-बालिकाओं की पाठशाला में 5ि केलोमीटर की दूरी भी आवश्यक है। आठ वर्ष की कन्या को पाठशाला में प्रविच करा देना माता-पिता का कर्त्तव्य है। अठि वर्ष की कन्या को पाठशाला में प्रविच करा देना माता-पिता का कर्त्तव्य है। अठि वर्ष की कन्या को पाठशाला में प्रविच करा देना भाता-पिता का कर्त्तव्य है। अठि वर्ष की कन्या को पाठशाला में प्रविच करा देना भाता-पिता का कर्त्तव्य है। अठि सक्षेत्र में अप्रविद्या ने कर्ता करा करा करा करा है। अर्थ समान जितने बालकों के तिए विद्यालय स्थापित करें उतने कन्याओं के लिए भी। महिला अध्यापिकाओं का गुणवान होने का उपक्रम चलता रहे। उन्हीं की प्रेरणा का प्रसाद है कि सन् 1890 ई. में सर्वप्रयम महिला कन्या महाविद्यालय जातन्यर में स्वामी श्रद्धानन्त्रजी द्वारा स्थापित हुआ और आजल देश मर में अनेक आर्य कन्या सस्थाएं हम महिलाओं को श्री के वरदान सल्ला है।

महिलाओं के पाट्यक्रम की रूपरेखा में वे भाषा, धर्मशास्त्र, शिल्प, संगीत, गणित तथा वैयक शास्त्र को आवश्यक मानते थे जो गृह कार्यों के साथ सामाजिक कार्यों में भी सामप्रद हो। महान् समाज चिन्तक श्री रंग अव्यर ने अपनी पुस्तक 'Father India' में

'In the 19th Century RISHI DAYANAND came as a Massiha preach the restoration of women in their ancient

glory.

आज ऋषि के उद्घोष से ही हम महिलाएं अनेक क्षेत्रों में पदार्पण कर अपनी प्रतिमा, अपनी क्षमता, अपना आत्मविश्वास और अपना खोमा हुआ आत्मवम्मान पुनः प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। ऋषि-ऋण से उद्यण होने के लिए सम्पूर्ण महिला जगत् को शिक्षा के आलोक से आलोकित होना होगा।

#### राजा महेराचनाच का शेख बेटा

देरी हैं नर बेटा न ऐना व तत गरफ गा व गाम भी एन देरी राज्या है जो जन-जनस में पुरी राज्य न काफी है। राज्य परेन्द्रमान में पदा करीनारे पहुँचे। राज्य कि में हिए राज्य से पूत्र मार्ग है। पर अप अमुक अनुकान करेंगे तो अवस्य पुत्र होगा।' पाना साहब ने उन्हें तुरस्त विदा करते हुए कहा—'आपको व्यर्थ मेरे जैसे व्यक्ति के पास आकर समय भी नष्ट करता पड़ा व तुरस्त जाना भी पड़ रहा है। आप अपनी सलाह अपने पास रहीं। मुझे अपना चंस चलाने के लिये जीवचारी रूपी बेदा नहीं चाहिए। जो राशि बेटे पर खर्च होती, उसे में सह्मयोजनों में नियोजित कहेगा।'

पजा साहब ने बृन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्वापना की। उसे ही अपना बेटा माना व साखों की सम्पत्ति उसे दे दी। विरास्त में उन्होंने लिखा कि 'मेरा वंश यह प्रेम हाविद्यालय ही आगे चलाएगा। समाज में ऐसी स्वजृतियों चल गई तो मे समर्थ्नगा कि मेरा पुत्र समूत निकता।' वस्तुतः हुआ भी ऐसा हो।

Carrier and a commence of the commence of the



## वालिका शिक्षा : दशा और दिशा

श्रीमती रूपा पारीक

एक स्वस्य और विकसित समाज समृद्ध सामाजिक व्यवस्था की प्रथम इकाई है। और शिक्षित परिवार इस प्रगतिशील और पुशहाल राष्ट्र की आधारशिला है। परिवार की पूरी है एक महिला अत. महिला उत्पान एक व्यापक विचार है कि सदियों से महिलाओं में उत्पान और पतन का लेखा-जोखा साम्राज्यों के उत्पान और पतन में प्रतिबिग्धित होता है। सहस और शुद्ध जीवन परिस्थितियों की चाह ने मनुष्य को पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मनुत्य की आवश्यकताओं, परिस्थितियों और लालसाओं के अनुरूप सामाजिक परम्पराएं, मान्यताएँ और समाज व परिवार में पुरुष व महिला की भूमिकाएँ परिवर्धित और संगोधित होती रही है किन्तु यह सत्य है कि सहज विकास का मूल आधार शिक्षा है। जब महिला उत्थान की बातें करते हैं तो शिक्षा का अभिप्राय सर्वांगीण विकास से है और इस सर्वांगीण विकास का प्रारम्भ साझरता से ही समव है। भारतीय सस्कृति में प्रारम्भ से ही शक्ति के रूप मे देवी स्वरूप की उपासना की गई है। राम से पहले सीता और श्रीकृष्ण से पहले राघा का नाम लेने की परम्परा रही है। किन्तु विदेशी आक्रमगकारियों के आने के बाद परिस्थितिवश महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ा। महिलाओं को चारदिवारी के भीतर रहने वाला निरीह जीव बना दिया गया। कालान्तर में परिस्पिति की विवशता ने एक कुरीति का स्थान ले लिया।

महिला के सम्पर्क अनुभवों और क्रिया प्रतिक्रियाओं का दायरा सीमित होता गया। आदिर हमी के शिक्षा के मार्ग स्वतः ही बन्द होते चले गये। सतही तौर पर स्त्री शिक्षा और महिला उत्थान की बात महिला पुरुष समानता की बकावत के स्प्रे देखाई देती है। किन्तु वास्तव में महिलाओं की अशिक्षा और पिठजपन अन्ततः किसी समाज और राष्ट्र के 50% पिछुरेपन का प्रतीक बन गया है और यह राष्ट्र के विकास में प्रमुख घटक के रूप में दियाई देता है। महिला का उत्थान किसी राष्ट्र के उत्थान को प्रभावित करता है। मौं के रूप में महिला की शिक्षा और अशिक्षा का प्रतिविद्य उसके बालकों में भी आ जाता है अतः महिला उत्थान अत्यन्त आवस्यक है।

192 समर्पित समाज सेवी श्री भैरारामजी आएं

स्वतन्त्रता के पश्चात महिला शिक्षा एवं समानता के लिये अनेक संवैधार्निक प्रयास किये गये। किन्त असका अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं दिया इसलिए सरकार का ध्यान बालिका शिक्षा की ओर गया। महिलाओं की स्थिति में जो ठहराव सा आ गया है वह एक झील के पानी की तरह या जिसमें संवैधानिक प्रयासों से कछ हलचल या प्रगति की उम्मीद की जाती रही किन्तु हमें तो चाहिए एक स्वतः स्फूर्त लहराती बढ़ती नदी। दरअसल जिन करीतियों एवं परिस्थितियों के कारण महिलाओं की प्रगति और दसरे रूप में समाज की आधी से अधिक प्रगति रुकी हुई है उसे तो बालिका शिक्षा द्वारा दर किया जा सकता है। शिक्षित बालिका एक शिक्षित मां का स्थान प्राप्त करेगी तब करीतियों को रोकने के लिये कानन नहीं बनाना पड़ेगा. स्वयं करीति ही समाप्त हो जायेगी। बालक और बालिका दोनों के लिये उनकी प्रथम गुरु मों ही है। शिक्षित माताएँ सम्पूर्ण संत्रतियों को शिक्षा और संस्कार दे सकती है। एक तरह से बालिका शिक्षा महिला जत्थान की ही नहीं समाज के नवनिर्माण की भी प्रमुख आवश्यकता है। यदि महिलाओं के उत्पान की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो असन्तुलन हो जायेगा क्योंकि महिला पुरुष दो आधार स्तम्म है और इनमें भेट्यान स्वने ताला समाज नियंगनियो में प्रंमा रहता है।

राजस्थान में सन 1951 में महिला साझरता मात्र 3% थी जो 1991 में बढ़कर 20% हुई। यह वृद्धि लगभग साथ होनी है और इसमें 40 वर्ष का समय लगा। यदि यही गति रही तो शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेत हमें लगभग 25 वर्ष और प्रतीक्ष करनी होगी। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान में वालिका शिक्षा के अन्य प्रयास किये गये और प्रभावी योजनाएँ चलाई गई। सन 1958 में महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, किन्तु 28 वर्ष बाद भी प्रगति न होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मसीदे में यह कहा गया कि शिक्षा का महिलाओं की स्थिति में आधारमृत परिवर्तन लाने का अभिकरण बनाया जायेगा। वास्तव में अब बालिका शिक्षा को मात्र महिला उत्थान का आधार ही नहीं. सामाजिक पर्नरवना का अभिन्न अंग मान लिया गया है। लडके और लडकियों मे किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर परा अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मलक विभाजन को समाप्त किया जा सके। नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढाई जायेगी।

राज्य में बालिका शिक्षा हेत् बालिकाओं की प्रत्येक विषय की पढ़ाई को शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया है। सभी बालिका विद्यालयों को 90% अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। चाहे वह अब से पहले 60% या 80% का अनुदान प्राप्त करता रहा हो। इस बार सन् 94-95 में नि.शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया जिससे 15 लाख बालिकाएं लामान्वित हुई। राजस्थान में वर्तमान 6-11 वर्ष की आयुवर्ग की अठारह लाख चौतीस हजार तथा ग्यारह से 14 आयु वर्ग की चार वालिका शिक्षा : दशा और दिशा 193

andent

लाय चौसठ हजार बालिकाएं पढ़ रही है। राज्य में दो हजार प्राथमिक, 1246 उच प्राथमिक, 499 माध्यमिक, 226 सी.मा. शालाएँ बालिकाओं के लिए हैं। अनौपचारिक शिक्षा के तेरह हजार छः सौ केन्द्र कार्य कर रहे है जिनमें 60% नामांकन बालिकाओं का है। राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा के लिये एक करोड़ की यशि से एक फाउण्डेशन स्यापित किया है। जिसमें अन्य संस्थाएँ, इस्ट व दानदाता भी राशि प्रदान करेंगे। इसके द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं की मदद की जायेगी। बालिका विद्यालयों में भवन निर्माण सम्बन्धी मदद की जायेगी तथा प्रतिभावान छात्राओं को तकनीकी शिक्षा हेतु सहयोग दिया जायेगा। शिक्षा विभाग के संभागीय एवं मण्डल मुख्यालयों पर बालिकाओं के लिये छात्रावास खोले जायेंगे। जनजाति उपयोजन क्षेत्र के जिलो-बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जालीर में अनस्वित जाति व जनजाति की कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं को पोषाक के लिये साठ रुपये दिये जाते थे। वह राशि बढाकर अब 90 रुपये कर दी गई है। विभिन्न योजनाओं---लोक जम्बिश, शिक्षाकर्मी योजना और सरस्वती योजना द्वारा प्रभावी कार्य किया जा रहा है। शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत दूराचल में उत्साही युवकों को शिक्षा सेवा से जोड़ा जा रहा है। सरस्वती योजना के तहत गांव में एक शिक्षक महिला को लगभग 90 तक नामांकन करने का कार्य करना है तथा उस कार्य के लिये लगभग चार हजार रुपये तीन किश्तों में साल भर में दिये जायेंगे। महिला शिक्षा में हुई प्रगति और कार्यों की समीक्षा के रूप में आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शैशव की सार सम्हाल एवं शिक्षा योजनाओं को कन्याओं की प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ा जाना जरूरी है। जी हाँ एक बात अवश्य ध्यान रखने की है और वह शिक्षा के सोने में संस्कार का सुहागा अवश्य हो तभी तो नई पीढ़ी की गढ़त सुदृढ़ और चमक लिए हुए होगी। बालिका शिक्षा में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षित महिला को हर कार्य में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले और प्रत्यत्तर में वह सम्मान की आशा करती है।

महिला यदि हवाई जहाज चलाए और पुश्नों के कन्ये से कन्या मिलाकर काम करे तभी सम्मानीय नहीं होती। जब वह स्वास्य के अनुरूप मोजन तैयार करती है, बचे को लोरी गाकर सुनाती है या घर में किसी मंगल अवसर पर रंगोची और मांडने से घर आंगन सजाती है तो भी वह समाज के लिये एक विशिष्ट कार्य कर रही होती है जिससे प्रत्येक भावी माँ शिक्षित हो सके, समाज शिक्षित हो सके। महिला को हर रूप में सम्मान मिल बल्कि यह कहना चाहिये कि महिला को हर रूप में समान मिलना ही चालिं।



## नारी जाति को सम्मान देकर ही उन्नति संभव

विवेक सारस्वत

स्वामी द्यानन्द जीवन भर स्त्रियों, शूद्रों तथा मानव मात्र को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहे। विशेषकर आपने नारी शिक्षा तथा उसको वैवाध्ययन के लिए प्रेरित क्या। वैदिक साहित्य में अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व गार्गी, सुतभा, मैत्रेयी, उर्वशी, यमी, शची, सुभद्रा, देवकी और सीतामाता को वेद-वेदांग में पारंगता कहा गया है। नारी शिक्षा का सामवेद में भी उल्लेख मिलता है जब ममावान शकर ने हमें की शिक्षा को इतना महत्व दिया उसके पश्चात आज भी इस मनु के देश में कितने ही धूम बीतने के पश्चात् भी पुरुष समाज नारी को सिक्षा से वंवित रखता है ? आधिर क्यों ? नारी तिर्फ वैतिक नित्यकर्म कर परिवार का सचातन करती रहे, सुबह से रात्रि में सोने तक गृह कार्य, साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, लालन-पालन, पति सेवा कर अपने शरीर का और मन का शारीर ?

जब-जब नारी की अवमानना हुई है या नारी को पीछे छोड़ पुरुष ने आगे बढ़ने का साहस किया है उसे अंततीगला पुनः उसी की शरण में आकर झुकना पड़ा है। नारी एक शन्ति है, नारी अन्तःचेतना को जागृत करने वाली ज्योति है जिसके प्रकाश के बिना प्रगति की राह अंधकार में डूबी रहेगी, सामने राह होकर भी चलना चुकर होगा। अतः नारी को साथ लेकर, उसकी शिक्षा व उन्नति के लिए भी एक गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

पट्टीय स्तर पर नारी शिक्षा के सोच में परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। स्वी-पुरुष समानता को पट्टीय लक्ष्य मानने के बावजूद पीषियों और चित्रो में जो लिखित अस देखने, सुनने व जानने को मिलते हैं वह नारी के मूहिणे रूप को ही ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। नारी की उर्वरक्त एवं उत्पादकता के प्रवर्शित करते वाले लेखों व कार्यक्रमों का नितान्त अभाव है। हमारा देश छोटे-छोटे गांवों में विखय विशाल जनसंख्या वाला, विश्व के अग्रणी विकासशील देशों की गिनती में आ रहा है। महानगरों व जिला स्तर तक के नगरों के मध्यमवर्गीय परिवारों तक शिक्षा का

असर व नर-नारी को समान हृष्टि से देवने का दौर निश्चित रूप से शुरू हो चुका है और इसी कारण भारतीय नारी ने निकट वर्जों में हर क्षेत्र में राजनीति, भार्मिक सामाजिक या कला आदि क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का आमात कराया भी है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय नारी अपने अन्दर ऊर्जा का सामार तिए है। जरूरत है सिर्फ ऊर्जा को सखी रूप से संचारित करने की। विर्फ महानगरों व चड़े शहरों में उमरे कुछ व्यक्तित्व तो झलक मात्र है। हमारे दूर-दराज के गांवों में अनेक बातिकार्य अपने अन्दर प्रतिभाओं की अपार संभावनार्य समेटे हुए हैं। इन प्रतिभाओं को उजापर करने, उनको समाज को गुखा धारा से जोड़ने का दायित्व पुरुष समाज को उजापर करने, उनको समाज को गुखा धारा से जोड़ने का दायित्व पुरुष समाज को है। पुरुष और नारी एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं, यदि एक तरफ ही थोड़ी अड़पन आपी तो अवरोध आ जायेगा।

वर्तमान में जब हम 21वीं सदी की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे है, जहां हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रणाली और अनेक तकनीकी जानकारिया देखने और उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग करने को मिलेगी तब वैसी स्थित में हमारा ज्ञान बिना नारी के साथ में पंतु सा हो जायेगा। नारी अपनी कोख से ही अपने आने वाले शिशु को बिना लिङ्गभेद के अपना कर उसके लिए सुखद स्वप्न व मविष्य संजोने लगती है। जन्म के पश्चात युवा होने तक अपने आचल में जो जितना ज्ञान समेटे है अपनी सन्तान को दे देती है किन्तु पुरुष जो पिता है अपनी सन्तान के साथ कितना न्याप कर पाता है ? यह हर पिता गम्भीरता से सोच ते तो तुरन्त ही वह इस निर्णय पर पहुंच जायेगा कि नारी शिक्षा अति आवश्यक है। गर नारी शिक्षित है तो आने वाली पीढ़ी स्वतः ही शिक्षा के मुसंस्कार लेकर पैदा होगी। सुशिक्षित नारी जितना अधिक पढ़ेगी, समाज, देश व संसार के हर क्षेत्र को समझेगी व पढ़ेगी, उतना ही अपना ज्ञान अपने शिशु पर उड़ेल देगी तो एक बचा जब बाल्यावस्था पार कर स्वयं के सोच विकसित करने वाली अवस्या तक आयेगा, अपने सुसंस्कार जो उसके अन्दर नींव का रूप ले चुके होंगे-उसी के तहत सोच एक सही मार्ग पर चलेगा। नारी को सम्मान देकर ही उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाकर उसे साथ लेकर चलने पर ही हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो पायेंगे।

मगर पेद है हमारे देश को चलाने वाले, इसकी आवार-संहिता बनाने वाले, जन प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले राजनेताओं पर स्वहित की राजनीति इस कर सवार हो चुकी है कि इसकी लपेट में उन्होंने देश के साधु-संतो, व्यवसायियो, विश्वासितों एवं समाज के कुछ स्तम्मों को भी अपनी शुद्ध राजनीति के जाल में पंसा कर, हायिक लोम मुद्ध दियाकर उन्हें भी समित कर दिया है। ऐसे में ये समाज के ठेकेचार अपने को शुर्धित राजने के लिए किसी को भी कुवल अपना पर-पेट निसका दायरा निरन्तर तीत्र गति वे बढ़ता ही जा रहा है, भरते जा रहे हैं। ऐसे में जब किर इस देश में एक महाभारत की पुनरावृत्ति हो जाये तो क्या आवर्य ? क्योंकि यहां का शाहक अंधा राजा गृतराष्ट्र सा बना न बुख देश रहा है और न ही

<sup>196</sup> समर्थित भमाज सेवी श्री भैरारामजी आर्थ

कुछ सून पा रहा है। सुनता है तो अपने शकुनि या दुर्योधन की। पुत्रमोह व कुर्सी की लालसा के कारण सभी विद्र-जन मक बंधे-बंधे पड़े आज भी द्वीपदी का चीर हरण करते को जाजागित है और कर रहे है।

आज के इस विशाल भारत में पुन: एक कृष्णरूप की आवश्यकता है जो कौरवी संस्कृति से इस नारी-मातुमूमि की रक्षा कर सके। कृष्ण अब केवल अर्जुन को ही अस्त्र उठाने की शिक्षा न दें बल्कि नारी जाति को भी अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा देवें ताकि पुनः उस धृणित घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। जिसकी कथा तक को घर में रखने से कलह हो जायेगी सा डर फैला हुआ है।

प्रमन्नता इस बात की है कि आज ऐसे ही एक कृष्ण रूपी व्यक्ति यह अलख पूर्णिनेष्ठ से चुपचाप जगा रहे हैं। मै बहुत अधिक जानकारी तो नही रखता. हां कुछेक संत और ऐसे महापूर्वों को जानने व उनसे सत्सग का सौभाग्य मिला है।— कुछक सेत आर एस महापुर्श का जानन व उनस सत्या का सामाच्या गर्ना है।— जिन्हें देश के इस विपत्तिकात का पूर्व अंदेशा है और वे इससे बचने, रक्षार्य छोए कन-जन को वितरित करने में, शिक्षा देने में अपना जीवन तगा रहे हैं। ऐसे ही एक महान पुरुष जिनका नाम खतः ही स्मरण हो आता है—भी शैराराम जी आये हैं। साधारण से खादी के वस्त्रों में लिपटे अस्सी वर्षीय इस व्यक्तित्व से मिलने के बाद कोई इन्हें मूल जाये, असंभव है। इनके एक-एक शब्द में कुछ करने की ललक है, देश के हालात पर चिन्ता, नारी जाति को शिक्षा दिलाने की जबरदस्त लालसा और कुछ करते-करते ही करते जाने की तमना देख. जीश देखकर कोई भी प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता है। मेरा सौभाग्य रहा कि आपके दर्शनों और विचारों से एक बार लामान्तित हो चुका हू। वह चन्द क्षणों की मुलाकात ही थी जिसने मुझे आपसे इस तरह जकड़ लिया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा एक ही बार हुआ।

आपके सद्प्रयासों से आज तारानगर में 'वैदिक कन्या छात्रावास' जिस गति से चल रहा है और ग्रामीण बालायें शिक्षा के साथ-साथ इस गीरवशाली देश के अतीत की संस्कृति व सम्यता से परिचित हो, भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही हैं, समय आने पर ही पता चलेगा कि इस छोटे से गांव में चल रही यह नारी शिक्षण संस्था और भैरारामजी के प्रयास किस कदर राष्ट्र उन्नति में सार्थक सिद्ध होते है। सारा नारी जगत आपको भूल नही पायेगा।

आपके बारे में इस अभिनन्दन ग्रन्थ में ढेरो रचनाये पाकर पढ़कर मात्र मैं ही जायक वार में इस आमनन्दरा अपने में दर उपनाथ पानर पढ़कर नाज म छ नहीं अपितु आने वाली पीड़ी और नवसुवक प्रेरणा तेकर इस ज्योत को आगे बड़ायेंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आफे लिए इस ग्रन्थ में इतना कुछ लिया जा चुका है जिसके समझ में स्वयं को कूप मेंढक भाति सा पा रहा हूं। मेरे लिए तो श्री भैरायम जी का व्यक्तित्व कुए से बाहर निकलते ही जो सागर दृश्य हुआ वैसा दिखा है। अतः मेरे शब्द सामर्घ्य इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पायेंगे, सिर्फ आपके बताये मार्गी एवं आदशों का अनुसरण कर लूं, इसी आशीर्वाद की लालसा, कामना व स्वार्थ से अपने जायता का अनुतरण कर श्रु. इसा आशाबाद का लालसा, कामना व स्वाय स अपन के मुक्त नहीं कर पाऊंगा लाकि मैं भी आपके विशाल थक्तित्व व कृतित्व के गुणों की अपनाकर कुछ कार्य कर अपने मानव होने के ऋण से उऋण हो सकूं। मारी जाति को सम्मान देकर ही उन्नतिसंभव 197



# वैदिक कन्या छात्रावास... एक अवलोकन

श्री रामदत्त आर्य

वैदिक कन्या छात्रावास तारानगर कस्बे के पूर्व की ओर सुन्दर समतल स्थान
में राज्य पय परिवहन निगम के विधान स्थल के सिकेट हैं। छात्रावास में
बालिकाओं के लिए 24 प्रकोच तथा 8 स्नानघर और 8 शौच-स्थान निर्मित हैं।
बीच में विशाल परिसर है। अपना कृप है। बहुत ही स्वच्छ निर्मल वापुमण्डल में
छात्रावास विद्यमान है। विभिन्न गांवों से आने वाली छात्राएं जो तारानगर कस्बे की
विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करती हैं, उनमें से अधिकाश इसी छात्रावास में
रहती है। अपने विद्यालय समय उपरान्त उनका सारा समय छात्रावास में
रहती है। अपने विद्यालय समय उपरान्त उनका सारा समय छात्रावास में स्वतित होता
है। छात्रावास में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का जातिगत या अन्य भेदशाव नही है।
निर्मन परिवार की छात्राओं को सदेव प्राथमिकता दी जाती है।

छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं से एक सीमित सुल्क तिया जाता है किन्तु यह प्रयास रहता है कि उन पर मोजन का 200 ह. से अधिक मासिक पर्च न हों। मोजन स्वास्थ्यप्रद एवं शुद्ध दिया जाता है। देशी घी का प्रयोग होता है। बालिकाओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है।

प्रत्येक शनिवार को एक गोछी रखी जाती है, जिसमें विभिन्न धार्मिक, नैतिक तथा सामाजिक विषयों पर उनसे भाषण दिलवाये जाते हैं, ताकि उनमें वक्ता बनने की समता का विकास हो। बातिकाओं को उत्तम पीष्टिक दुग्ध भोजनादि प्राप्त हो, इसके लिए छात्रावास अपनी यो शाला, अन्नोत्पादन हेतु कृषि इत्यादि के सन्दर्भ में प्रयत्तशीत है।

छात्रावास में वैदिक प्रार्थना वन्दना के साथ प्रांत कात कार्यक्रम सुरू होता है। शीच, स्नानादि सभी दैनिक कृत्य, प्रांतः कात, अध्ययन एवं भोजन सब यथा समय होते हैं। एक निश्चित चर्या में सभी ग्रांतिकाएं चतती है। यह सब कार्य कर मातिकाएं अध्ययनार्थं अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाओं को चती जाति है। वैन कहाँ-कहाँ केसे रहती है, कैसे पढ़ती हैं इत्यादि पर स्वामीजी की दृष्टि बनी रहती है। औंधों से ओसल रहने पर भी उनके कार्य प्रत्यक्षवत् वे जानते रहते हैं। वे मानते हैं

198 समर्पित समाज सेवी श्री मैरायमजी आर्य

कि ये कन्याएं हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का बहुमूल्य धन है। हमारी संस्कृति की एक गौरवारपद विरासत है, जिसे समुद्रत करना हमारा दायित्व है।

छात्रावास की शुरूआत सात कन्याओं से हुई थी जो आज बढ़कर 123 हो गई है। संख्या में वृद्धि स्वामीजी के उच आदर्श, तपस्या व नारी शिक्षा के प्रति उनके निकाम कर्म के प्रति लोगों की बढ़ती आस्या को परिलक्षित करती है। स्वामीजी की आदर्श कल्पनाओं और स्वामें का प्रतीक यह छात्रावास अपने साथ अनेक उल्कृष्ट संमावनाएं लिए हुए है। वह अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि उनके पीछे एक ऐसा ब्यक्तित्व समर्पित है जिसमें त्याग, वैदाग्य, वर्चस् और ओजस का चतुर्मुखी समन्वय है।

चूह जनपद के गणमान्य नागरिकों, कार्यकर्ताओं और सिक्षा सेवियों का इस छात्रावास को प्रारम्भ से ही बहुत सहयोग रहा है तथा अभी इस छात्रावास को जन-जन के सहयोग के प्रति बहुत अपेसाए एवं आशाएँ है। स्वामीजी के दिव्य त्यागमयी जीवन से प्रज्वितत यह मशात सदैव दिव्य आलोकित रहे इसके लिए नितान्त आवश्यक है कि हम सब अपने तन, मन और धन से छात्रावास की विकास यात्रा में सहयोग हैं।

## ्ष्या हा वादासाद हो जो।

करके सबकी छोड़ा जा सकता है। एक मनुष्य ने किसी महात्मा से पूछा—महात्मन्। मेरी जीम तो भगवान का नाम जपती है, पर भन उस और नहीं लगता। महात्मा बोले—'माई। कम से कम भगवान की दी गई एक विभूति तो तुम्हारे वश में है। इसी पर प्रसन्नता मनाओं। जब एक अंग ने उतम मार्ग पकड़ा है तो एक दिन मन भी निश्चित रूप से ठीक पाते पर आयेगा। भगवान का नाम जपते चलों। शुभारम्म यही से हो तो धीर-धीर मन सत्यय पर चलने को राजी हो जाता है। जब मात्र तीते को पम नाम पढ़ाने से एक वेश्या का जीवन बदल सकता है, नारायण नाम लेकर उनकी प्रणानुसार जीवन जीन से एक सिक्ता है, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य अपनी डुष्मृत्तियों को नियन्तित न कर सके।



# प्रेरक संकलन श्री विवेक सारस्वत

'पुरुषाणां सहस्रं च सती नारी समुद्धरेत्।'

अर्थात् सती स्त्री अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से सहस्र पुरुषों का उद्धार यानी श्रेष्टता की दिशा का मार्गदर्शन करती है।

# 1. नारी का देवत्व

नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। देवी भागवत में कहा गया है-

'विया: समस्तास्तव देवि भेदा: सिया: समस्ता: सकता जगत्यु।।' अर्यात् समस्त स्वियाँ और समस्त विद्याएँ देवी रूप ही है। नारी के अन्त-करण में कोमसता, करूणा, ममता, सहृदयता एवं उदारता की पाँच देव-प्रशृतियाँ सरूज खाभाविक रूप से अधिक है। इसियो उसे 'देवी' शब्द से अलंकृत सम्मानित किया जाता है। यदि यह बहुतता न होती, तो वह पत्नी का समर्पणपरक, माता की जान जोधिम में अतने जैसी बिलदानी प्रक्रिया, बहिन और पुत्री की अन्तरात्मा को गुदगुदा देने वाली निशेषता कैसे सम्मव होती। इसके इन देवी गुगों ने ही उसे इस प्रकार का परमार्य-परायण तप्यवी-जीवन जी मकते की हमता प्रकार की है।

'नास्ति मार्या समं मित्रम्' माँ के बाद नारी का दूसरा रूप 'पत्नी' का, सहधर्मिणी का है।

'नास्ति स्वसा समा मान्या' बहिन के समान सम्मानीय और कोई नहीं। 'गृहेषु तनया भूषा' अर्थात् कन्या के रूप में नारी घर की शोमा है।

2. नारी की महानता....

गायत्री मत्र का छठा अक्षर 'व' नारी जाति की महानता और उसके विकास की शिक्षा टेता है....

> वद नारी विना कोऽन्यो निर्माता मनुसन्ततेः । महत्वं रचना शक्तेः स्वस्याः नार्या हि ज्ञायताम् ।।

200 समर्पित समाज सेवी श्री भैरासमजी आर्थ

अर्थात 'मनष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी शक्ति का महत्त्व मध्यमा चाहिरो।

'नास्ति गंगा समं तीर्थं नास्ति विष्ण समः प्रशः । नास्ति शस्त्र समः पज्यो नास्ति सात समी गरुः ।।

'गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, विष्ण के समान कोई प्रभु नहीं और शिव के समान कोई पजनीय नहीं तथा वात्मन्य स्त्रोतस्त्रिनी मातहदय नारी के बराबर कोई गठ नहीं, जो इस लोक और परलोक में कल्याण का मार्ग प्रशास्त करे।

## ९ माम ग्रत्य के कारण अगर--

वाचस्पति मिश्र मारतीय दर्शन के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। उन्होंने पूर्व भीमांसा को छोड़कर शेष सभी दर्शनों का भाष्य किया है। वे अपने इस पण्य-प्रयास में जटे थे। इसी बीच उनकी पत्नी ने एक दिन मन्तान उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट क्रो

वाचस्पति गृहस्य तो ये पर दाम्पत्य जीवन उन्होंने वासना के लिये नहीं, दो सहयोगियों के सहारे चलने वाले प्रगतिशील जीवन-क्रम के लिये अपनाया था। उन्होने पत्नी से पछा-'सन्तान उत्पन्न क्यो करना चाहती हो ?'

पली ने संकोचपर्वक कहा-'इसलिये कि पीछे नाम रहे।' वाचस्पति मिश्र उन दिनों वेदान्त दर्शन का माध्य कर रहे थे। उन्होंने तुरन्त उस माध्य का नाम 'भामती' रख दिया। यही नाम उनकी पत्नी का था। उन्होंने पत्नी से कहा तो तुम्हारा नाम तो अमर हो गया. अब व्यर्थ प्रसव वेदना और सन्तान पालन का अंसट सिर पर लेकर क्या करोगी ? यह नाम हमेशा तम्हारी सम्पर्क भावना का परिचय देता रहेगा।

#### 4. स्वामी श्रद्धातत्व की धर्मपत्नी

आर्य समाज के प्रख्यात नेता स्वामी श्रद्धानन्द जब नवगुवक थे, तब उनका नाम मुंशीराम था, उन्हें मद्यपान, व्यभिचार, अपव्यय जैसी बुरी आदतें लग गई थीं।

उनकी पत्नी शिवदेवी, अपने पक्ष के कर्त्तव्य-उत्तरदायित्व पर सुद्रढ़ रहीं। वह पति के दोषों पर कुद्ध होने की अपेक्षा धैर्य और प्रेमपूर्वक उन्हें समझाती और प्रभावित करती रहीं। फलतः उनके जीवन में कायाकल्प हो गया। वे उचकीटि के लोकसेवी और सन्त बन सके, इसमे बहुत कुछ श्रेय उनकी धर्म-पत्नी का था।

शिवदेवी के सुसंस्कार लेकर जन्मी उनकी संताने भी उच स्तर की हुई। इन्द्र विद्यावाचम्पति की प्रतिभा और देव मेवा में मभी परिचित है।

#### 5. बन्ने-नारियाँ ही बनाती हैं

मैडम च्यागकाई शेक कहती थीं--'गर्भ में प्रवेश करने से लेकर पांच वर्ष की आयु तक बचों के स्वभाव का महत्त्वपूर्ण अंश पूरा होता है, इसलिये नये समाज निर्माण की जिम्मेदारी विशेषतया नारियों के कथे पर ही आती है; क्योंकि बालकों की यह अवधि माता तथा पर में रहने वाली अभिभाविकाओं के सम्पर्क-सानिष्य में ही व्यतित होती है।

# 6. मों को छोड़ कर सिद्धि कैसी ?

वैषय का भार सहते हुए भी मों ने पुत्र का पालन कर उसे बड़ा किया; किन्तु पुत्र तो अपनी वृद्धा माता को निराश्वित छोड़ तांत्रिक साधना करके शक्ति पाने घर से निकल पुत्र। देव शर्मा नामक युवक अपनी तांत्रिक सिद्धियों के बत से अपना चीवर लेकर उड़ते दो कीओं को भस्स होते देख अभिमान से मर दखा।

एक सद्गृहिणी के द्वार पर वह भिक्षा देने मे देर होते देव क्रोप से मर उठा, तो गृहिणी बोसी—महात्माजी ! आप शाप देना जानते हैं, पर मै कोई कीआ नहीं हैं, जो मस्म हो जाऊँ ? जिस माँ ने तुम्हें जीवन मर पाला उसे त्याग कर मुक्ति के लिये भटकते आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।'

यह सुन देव शर्मा को बड़ा आश्वर्य हुआ। उसने पूछा—'आप कौनती साधना करती हैं ?' 'कर्तव्य साधना।' देव शर्मा भी तांत्रिक साधना छोड़ अपनी मौं की सेवा करने चल पड़ा।

# 7. नारी को सम्मान दो :

महापुरुच सदैव नारी शक्ति को सम्मान देते आए है। यही उनकी महानता का कारण रहा है। ये संस्कार जो बीज रूप में जन्म से बोए जाते हैं, उन्हें उन ऊँचाइयों पर पहुँचाते हैं, जिससे वें इतिहास में अमर हो जाते हैं।

नेपोलियन बोनापार्ट ने दुई लेरिस नामक अपने महल के स्नानागार की मरम्मत करायी। महल के अभिकारियों ने कांस के अब्बे विजकारों द्वारा बहें गुरूर चित्र बनवाये। स्नानागार की संजाबट पूरी हो जाने पर नेपोलियन स्नान करने गया। वह क्या देवता है कि स्नानागार की दीवारों पर नारियों के चित्र टों है। वह स्नान किये बिना ही लीट आया और महल के अधिकारियों को आज्ञा दी—'नारी का सम्मान करना सीखी। स्नानागार में नारियों के विलासपूर्ण वित्र बनवाकर नारी का अपमान मत करो। जिस देश में नारियों के विलास का साधन माना जाता है, उस देश का विनास हो जाता है।'

#### 8. शिक्षक, सुधारक, नारी

जब भी परिवार के वातावरण में वाछित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, नारी एक मीं के रूप में—प्रशिक्षक की भूमिका निभाती है। उसके स्वय के अर्जित संकार उसे इतना प्रवार-प्रतिभावान् बना देते है कि उसकी वाणी एवं व्यवहार अमोध असक का काम करते हैं।

202 समर्पित संभाज सेवी श्री भैरारामजी आर्ये

9. आदत सुधारी, महामानव बनाया

एक बातक बहुत जिद्दी था। वस्तुएं इधर-उधर विखेर देता था, बोतने में हकताता था; पर जब उसे उपयुक्त अध्यापक मिले, तो लड़के की सभी धुरी आदतें हुड़ा दी। इतना ही नहीं, देश का महापुरुष बनाया, जिसका नाम था बाल गंगाधर तितक। यदि यह प्रयास करने के लिए अध्यापक उधत न होते, तो एक प्रतिमा समाज के समझ न आपती। लगभग यही बात नारी समुदाय पर भी लागू होती है। उसकी वर्तमान परिस्थितियों का कारण है, अनगढ़ से सुगढ़ बनाने हेतु अभीए पुरुषार्थ का अभाव।

### 10. लग्रा-सर्वोत्तम सौन्दर्य प्रसाघन :

नारी का सहज रूप शील प्रधान है। यही उसका सबसे बड़ा आभूषण भी है।

अरातु की एक कर्या थी। नाम था पीथिया। अरातु के शिष्य सिकन्दर की ग्रिनियाँ एक दिन गुरुगृह गई और आतिच्य के उपरान्त उन्होंने पीथिया से पूछा—'वेहरे को अधिकाधिक सुन्दर बनाने के लिये क्या उबटन लगायें?' पीथिया ने कहा—'उनका सबसे बड़ा सौन्दर्य है—सद्धा।' उसे वे बनाए रखें, तो अधिक उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सौदर्यवान् यही है, जो शीतवान् भी है।

# 11. जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी

अपने सहज स्वामाविक रूप में ही नारी की शोमा है, सम्मान है। जब भी कृत्रिमता का समावेश होता है, तो वह कुरुचिपूर्ण सगता है।

प्रधान मत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने अपने जीवन के रोचक प्रसङ्ग सुनाते हुए बताया—

'जब में पहली बार अपने पति के साथ रूस थात्रा के लिए तैयार हुई, तो मुझे बड़ा बर लग रहा था। मैं सीच रही थी कि मैं सीघी-सादी भारतीय गृहिणी हूँ। एजनीति का मुझे जान नहीं, विदेशी तीर-तरीकों का पता नहीं। कहीं मुझते कीई ऐसे प्रमत्त न पूछे जायें, जिसका उत्तर मैं ठीक से न दे पाऊँ और तब मेरे पति अयवा मेरे देस का गीरब कुछ घटे अयवा उनकी हैंती हो। किन्तु किर मैने यह निषचय करके अपना डर दूर कर लिया कि मैं एक महान् देश के प्रधानमन्त्री की पत्ती के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं कहेंगी! मैं तो सबके सामने अपने को एक साधारण गारतीय गृहिणी के रूप में रखूंगी! मैंने वहाँ जाकर अपने को एक गृहिणी के रूप में रखूंगी! मैंने वहाँ जाकर अपने को एक गृहिणी के रूप में ही पेस किया। वहाँ के अच्छे लोगों ने मुझते पर गृहस्यी के विषय में ही बातचीत की, जिसका उत्तर देकर मैंने सबको सन्तुष्ट कर दिया। इस प्रकार मैंने एक बहुपूर्य अनुभव यह पाया कि मनुष्य वास्तव में जो कुछ है, यदि उत्ती रूप में दूसरों के रामने पेसा हो, तो उसे कोई असुविया नहीं होती और उसकी सबी सरलता उपहास का विषय न बनकर स्नेह एवं श्रद्धा का विषय बनती है।'

12. महिला सुधार के लिए प्रयत्नशील ज्योतिबा फुलै—

ज्योतिबा पुले का जन्म पूना के एक माली परिवार में हुआ था।
अभिभावकों ने उन्हें इसलिए ऊँची शिक्षा दिलाई कि अच्छी कमाई करेगा। पर
उन्होंने तत्कालीन समाज पर दृष्टि अली, तो उसे सुमारने के लिए प्रयत्न करना
आवश्यक समझा। माली होने के कारण उन्हें अदूत समझा जाता था। ऐसी दक्षा में निजी कमाई करने की अपेक्षा समाज सुमार को उन्होंने अधिक आवश्यक समझा।
अपने जैसे विचार वालों को लेकर एक समाज सुमार समिति गठित की और शियों
और शूद्रों के साथ बरते जाने वाले अनाचार का विरोध प्रारम्भ कर दिया। वे उस
क्षेत्र में दूर-दूर तक जाते थे और भावणों से तथा छोटे साहित्य से लोगों के विचार
बदलने का प्रयत्न करते थे। उनकी धर्मपत्नी ने पति का पूरा-पूरा सहयोग दिया।
उनके प्रयास से 'महिला समिति', 'कन्या विद्यालय', 'विधवा-विवाह आन्दोलन' जैसे
कई प्रगतिशील कार्य हाथ में लिये गये।

अपने कार्यों के कारण वे महात्मा फुले के नाम से प्रख्यात हुए। उनके आन्दोलनों का समूचे महाराष्ट्र पर मारी प्रभाव पड़ा।

# 13. देव संस्कृति को समर्पित विदेशी नारी

एर्गुबेसेण्ट आयरतेण्ड में जन्मीं, इंग्लैण्ड में पत्नीं तथा सेवामय जीवन बिताने के लिये हिन्दुस्तान चली आयी। वे ईसाई परिवार की थी; पर अध्ययन और वित्तन-मनन ने उन्हें व्यवहारतः सभी हिन्दू बना दिया। इस देश की सेवा करने के लिए उन्होने समय-समय पर कितनी ही प्रनुत्तियों प्रारम्भ की और बढ़ाई। उन्होने अध्यर मझता में धियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की। काशी में सेन्द्रल हिन्दू कॉलेज आरम्भ किया, जो आगे चल कर हिन्दू विश्वविधालय में परिवर्तित हो गया। वे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। अंग्रेजी का एक सासाहिक पत्र मुद्दतों चलाती रहीं। वे 106 वर्ष जीवित रहीं, जिसमें से अधिकांश समय उन्होने भारत की सेवा मे विताया। वे अदमत वक्ता और लगनशील सगठनकर्जी थी।

#### 14. श्रद्धानन्द महिलाश्रम

भारत में सवर्ण परित्यक्ताओं तथा विधवाओं की समस्या बडी ही विकट है। पुनर्विवाह का प्रचलन हो नहीं पाया है। कई बचों की माताएँ होने की दशा में, तो उनकी और भी दुर्रशा होती है। आत्म-हत्यायें और बचों की दुर्गीत ऐसी ही दशा में होती है।

स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द ने माटुड्डा बम्बई में एक ऐसे ही आश्रम की स्यापना की, जिसमें बच्चों समेत माताओं और परित्यक्ताओं के शिक्षण एव निर्वाह की व्यवस्था है। इस समय आश्रम में 350 के करीब बच्चे और महिलायें है। विगत 45 वर्षों में 5000 के लगभग महिलाओं और बच्चों को स्वावलम्बी बनाया जा चुका है।

204 समर्पित समाज सेवी श्री मैरारामजी आर्य

बचे गोद भी दिये जाते हैं तथा महिलाओं के विवाह भी करा दिये जाते हैं। 600 के करीब ऐसे विवाह भी कराये जा चुके हैं। श्री जमसेद जी टाटा के एक अत्यन्त ही प्रामाणिक व्यक्ति इसका संचालन करते हैं। म्यूनिसिपल सहायता तथा दानियों के सहयोग से धर्म चलता है। आजकल भारत में ऐसे अनेक आश्रमों की स्थापना आवश्यक है।

### व्यायाम सिखाने बाला साधक

एक व्यक्ति बहुत-बहुत दिनों तक बाहर रहता है और सीटता है। कई बार तो पड़ौसियों को भी पता नहीं सगता कि वह कब चला गया। उसके पड़ौसी ने एक बार पूछा—'आजनक आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत कम दियाई देते हैं।' उसने उतार दिया—'माई अब गरीर की तीसरी अवस्था चल रही है। भगवान की सेवा और पूजा परमार्थ भी करना चाहिए।'

पड़ीसी को सन्देह हुआ कि कहीं वह अनुवित काम तो नहीं कर रहा है। वह तो पर में रहकर भी की जा सबती है। उसने छिपकर तलाश की तो पता चला कि वह गौव-गौव जा कर व्यायानशालायें पुतवाता है। लौटने पर पूछा—'आप तो कहते हैं कि पूजा गाठ करते हैं जब वह कि तथ यह है कि आप लोगों को व्यायान की शिशा देते हैं।' जब यह चर्चा चल रही थी, उपर से समर्थ गुड रामदास गुजर रहे थे। उन्होने कहा—'भाइयों! जो अपनी सामर्थ को सत्यप्रयोजनों में लगा देता है, राष्ट्र को समर्थ-सग्नक बनाने की पीड़ा अंतस में तिए परमार्थरत रहता है, वह भगवान का सबसे बड़ा मन्त हैं। नाम जपने से भी बड़ा पुण्य इस पवित्र कार्य का माना गया है।'

# लेखक-सम्पर्क

- चौघरी श्री दौलतराम
   पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार
   ढाणी पाचेरा (सरदारशहर)
- 2. श्री मनीराम आर्य पूर्व विधायक,
- ग्राम देवगड्, त. तारानगर 3. श्री हजारीमल सारण
  - पूर्व विधायक, सरदारशहर
- 4. श्री रावतमल आर्य पूर्व विघायक, नई सड़क, चूरू
- 5. डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया सेवानिवृत्त आई. पी. एस., 168, जम्भेश्वर नगर, गांधी पथ. क्वीन्स रोड, जयपुर
- 6. श्री रामदत्त आर्य वैदिक कन्या छात्रावास, सारानगर
- 7. डॉ. बाबूलाल शर्मा उप निदेशक भारतीय शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर
- श्री अनन्त शर्मा निदेशक, गोदावरी कन्या शिक्षा निकेतन, ब्यावर

- श्री सोहनलाल डागा सरदारशहर
  - डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता तारानगर
  - श्री यशवन्तर्सिष्ट एडवोकेट, भादरा (हनुमानगढ़)
  - श्री लालचन्द बेनीवाल सचालक, किसान छात्रावास, भादरा (हनुमानगढ़)
- 14. श्री गणपतराम मड्दा तारानगर (चूरू)
  - 15.श्री श्रीनिवास खेमानी तारानगर (चूरू)
- श्री नेतमल सामसुखा तारानगर
- डॉ. कात्यायनी दत्त
   आचार्य
   सरस्वती महाविद्यालय, तारानगर
- (चूरू) 18. श्री बुधमल हंसावत प्राध्यापक, तारानगर (चूरू)
- 19. श्री पन्नाताल प्राध्यापक,
  - रामदेव मन्दिर के पास, सारानगर (चूरू)

- 20. श्री मोहनताल खामी 31. श्री तमसुखराय सेवानिवृत वरिक अध्यापक, रेसवे क्रांसिंग रोड फाटक ग्राम—व्यापी आशा (तारानगर) नवलगढ़ रोड, सीकर 32. डॉ. हतुमानसिंह करवी
- 21. श्री बस्तीराम पारीक कस्यां निवास, हाँसीटल येड, ग्रा. पो. बुचावास (वारानगर) बीकानैर 22. प्रो. ही. सी. सारण 33. श्री जीतसिंह कस्यं पो. वा. मं. 1. अध्यापक. वाल मन्दिर
- पा बा. न. 1, अध्यापक, बाल मान्दर, संगरिया (हनुमानगढ़) सरदारशहर 23. डॉ. के. बार. मोटसरा 34. श्री जसबन्तर्सिंह अध्यक्ष. इतिहास विभाग ग्रा. जैतपुरा द्वाणी,
- स्वामी केशवानन्य महाविद्यालय, सादुलपुर (चूरू) ग्रामोत्पान विद्यापीठ, संगरिया 35. श्री व्यारेताल उ. मा. कन्या विद्यालय, श्रीश्रा प्रसार अधिकारी,
- शिक्षा प्रसार आधकारा, तारानगर 36. श्री हरफूलसिंह कर्त्वा तारानगर (जूरू) 25.श्री रामकुमार शर्मा 37. श्री गोपानदास शर्मा
- 25. श्री रामकुमार कार्म सेवानिवृत्त आर.ए.एस. नयाशहर, ईरगाह बारी के माडर्न मार्केट, बीकानेर अन्दर, बीकानेर
- 26. श्री रामेश्वरताल 38. श्रीमती सुदर्शना शर्मा सेवानिवृत्त पण्टिमास्टर, शिक्षा) 6 इण्डस्ट्रियल एरिया, जम्मेश्वर धर्मशाला, बीकानेर कीकानेर
- श्री शिवचंद सोलंकी 39. श्रीमती उपिंता कुलथेछ तारानगर V-D/32, ज. ना. व्यास नगर,
   श्री चुप्रीताल कर्ता कर्ता 40. श्रीमती रूपा पारीक
- 29. श्री पूर्णमल तम्बोरियः प्रध्यापक (भीतिक विज्ञान) सेवानिनृत प्रधानाध्यापक, 41. श्री विवेक सारस्वत प्राम राजपुरा, त. तारानगर विनायक विहार'
- ग्राम राजपुरा, त. तारानगर विनायक विहार 30.श्री सांवरमत सोनी V-D/211, ज.ना.व्यास नगर, सरदारशहर (चूरू) बीकानेर



डॉ. परमानल मारस्वत

- सेवानिवृत्त प्रवक्ता, डॉ. राधाकृष्णन् राजकीय उद्य अध्ययन शिक्षा सस्थान, वीकानेर (राजस्थान)
- साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा के प्रति वर्षों से समर्पित सलग्नता के साथ लेखन-प्रकाशन के माध्यम से अभिव्यक्ति की मुखरता।
- हिन्दी, संस्कृत तथा राजस्थानी साहित्य एवं भारतीय सस्कृति से जुडे आधुनिक मनीपियों एवं मनस्वियों के व्यक्तित्व व कृतित्व के प्रकाशन हेतु एकमात्र प्रतिबद्धता।
- राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के बीकानेर स्थित राजस्थानी विभाग के मिवन के रूप में नर्खों तक मफल मंत्रालत।
- राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर की कार्य समिति व प्रकाशन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय संबद्धता रही।
- अखिल भारतीय शिक्षण मडल, राजस्थान के पश्चिमांचल प्रदेश की अध्यक्षता का वर्षों तक निर्वहन।
- सम्प्रति : अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के उत्तर-मध्य क्षेत्र के संगठन-प्रमुख का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य-संपादन।
- पता : 5 डी. 211, ज. ना. व्यास कॉलोनी, बीकानेर-334003





